# कुमारपाल चरितम्

(हिन्दी शब्दाचे अन्वयाचे समन्दितम् )

हिन्दी शन्दान्वय कर्ता श्रमण संघीय एवं बनेक ग्रन्थों के लेखक स्व 0 जैंज दिवाकर प्रसिद्धवक्ता मूर्ति श्री चौथमल जी महाराज साहब के प्रशिष्य प्रिय ब्याख्यानी तपस्वी

मुनि श्री मंगलचन्द्र जी म० सा०

के सुशिष्य

संस्कृतविशारव प्रवचनश्रूषण

श्री भगवती मुन्नि 'निर्मल'

<sup>सम्यादक</sup> रूपेन्द्रकुमार पगारिया



### ज्ञानपीठ पुष्प २७

| ☐ पुस्तकः<br>कुमारपाल वरित्तम्                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ि लेखकः<br>कतिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र सूरि                         |
| ि हिन्दी भव्दान्वय कर्ताः<br>भगवती मुनि 'निमेल'                         |
| सम्पादक : इष्पेन्द्रकुमार पगारिया                                       |
| उद्देश्य :     जीवन निर्माण कारक चरित्र कथन                             |
| <ul><li>विषय :</li><li>चरित्रशैली में प्राकृत भाषा का अध्ययन</li></ul>  |
| <ul><li>संस्करण :</li><li>वरीक्षोपयोगी छात्रों के अध्ययन हेतु</li></ul> |
| 🗌 प्रकाशक :<br>मन्त्री, श्री बर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ (पंजीकृत)           |
| तिरपाल, जिला–उदयपुर (राज.)                                              |
| 🗋 वर्षप्रदाताः<br>विभिन्न उदारमना सद्युहस्य                             |
| प्रकाशन वर्षः                                                           |
| १६८६ जनवरी                                                              |
| विक्रमाब्द २०४२ माध                                                     |
| ्रित्य :<br>तीस रुपये मात्र (३० मात्र)                                  |
| ्रा मुद्रक <i>ः</i>                                                     |
| श्रीचन्द सुराना के निवेशन में                                           |
| एन. के. प्रिटर्स, आगरा-२                                                |

# KUMĀRPĀL CHARITAM

(Original Text, with literal Hindi magnings & Annotations)

Jain Diwakan & Renowned Mato

Rev. Late Sri Chauthmalji Maharaj's

Grand Pupil

Muni Sri Mangal Chandraji Maharaj's

Worthy disciple

Sanskrit Visharad Pravachana Bhushana

Sri Bhagavati Muni 'Nirmal'

**Editor** 

Rupendra Kumar Pagaria

**Publishers** 

Shri Vardhman Jain Gyanpith
TIRPAL, Distt. UDAIPUR (Rej.)

#### Gyanpith Publication 27

| Book : Kumarpat Charitam                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Author :<br>Kalikal Sarvagya Acharya Hemachandra Suri                                |
| Hindi Annotator :<br>Sri Bhagavati Muni Nirmal                                       |
| Editor :<br>Rupendra Kumar Pagaria                                                   |
| Aim : Life Progressive character Narrative                                           |
| Subject: Study of Prakrit Language through biographic style                          |
| Edition: Student's, Studying in various universities                                 |
| Publisher:<br>Secretary, Shri Vardhman Jain Gyanpith<br>Tirpal, Distt. Udaipur (Raj) |
| Donation :<br>Various Liberal Clean Gentlemen                                        |
| Jan. 86, Vikram, 2042 Magh                                                           |
| Printed: Under the Guidance of Srichand Surena Enkay Printers, Agra-2                |

### स म र्प रा

जिनकी वाणी में ओज और प्रेरणा भरी है जिनकी लेखनी में नब-नव उन्मेष की स्फुरणा है जिनका तपःपूत जीवन स्वयं साधना का महाभाष्य है। उन प्रवचन केशरी उपाध्याय प्रवर

### कविरत्न श्री केवल मुनि जी म० को

तथा

जिनके अन्तरंग जीवन का कण-कण समतामय है जिनके जीवन के ज्ञान का विमल आलोक फैला है जिनकी सतत प्रेरणा से मेरा जीवन मंगलमय बना है उन

मुरुवर्य मुनि श्री मंगलचन्द्र जी म. सा. के पावन चरण-कमल में

यह ग्रन्थ सादर समर्पित

–मुनि भगवती 'निर्मल'



तपस्वीरतन सान्तमूर्ति मुरुदेव श्री मंगलचन्द जी महाराज

### प्रकाशकीय

जीवनामृत रसक्ती के रस से सराबोर होने वासे प्रबुद्ध पाठकों, बुद्धिजीवियों के हाथों में बौद्धिक स्फुरणकर्तृ के अमर रचना कुमारपाल चरितम् का हिन्दी अनुवाद समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त हर्षानुभव हो रहा है। पुस्तक नामानुष्ट्य ही अपने समय की महती श्लावनीय उपयोगी रचना है।

साहित्य समुद्र के अयाह सागर में अतुलनीय भण्डार भरा पड़ा हुआ है। प्राचीन भण्डारों में अतुलनीय स्वर्गोपम भावों से युक्त रत्नगित साहित्य छिपा हुआ है। आवश्यकता है—नवसूजन, नवरूप, अधुनातन सम्पादन द्वारा पाठकों के हाथों में पहुँचाया जाये। सीमित माधन होते हुए भी हमने यह कार्य हाथ में उठाया है।

श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों को लेकर की गई है। इतस्ततः विखरे हुए प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य का संग्रह कर पाठकों अध्येताओं अन्वेषकों को सहयोग सहकार देना। उन्हें सर्व सामग्री एक ही स्थान पर मिले ऐसी व्यवस्था करना। भावी पीढ़ी को धर्मसंस्कार मिलें, अपने धर्म की ओर उनकी एचि बढ़े अतः धार्मिक अध्ययन केन्द्र चलाना। होनहार मेघावी छात्रों को छात्र-वृत्तियाँ देना।

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए निरन्तर हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारे कार्यों को गतिमान करने के लिए आपका सतत सहयोग अपेक्षित है।

संस्था के मूल प्रेरक है स्व० जैन दिवाकर प्र० व. मुनिश्री चौथमलजी म. सा. के प्रशिष्य प्रिय व्याख्यांनी तपस्वी मुनिश्री मंगलचन्दजी म. के सुशिष्य संस्कृत विशारद प्रवचन भूषण सुलेखक भी भगवती मुनिजी म. 'निमंस'।

महाराजश्री जी की मूल प्रेरणा ही हमारा सबल सहारा है।

विना अर्थ-सम्बलता के कोई भी संस्था या कार्य सबल व स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकते । अर्थ ही इसके स्थायित्व में मुख्य रीढ़ है । जिन-जिन उदार दानवीरों ने उदार हाथों से सहुवयतापूर्वक दान दिया है उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करना मात्र औपकारिकता का निर्वाह करना है ।

कुमारपाल चरितम् (द्याश्रय काव्यम्) के प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर हमारे संस्थान को जो गौरव बढ़ाया है उसके लिए हम मुनिश्री के अत्यन्त आभारी हैं। इस परीक्षोपयोगी ग्रन्थ के सफल होने पर अन्य ग्रन्थ भी निकालने की हमारी योजना है। इसके लिए हम उदार सहयोगियों के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

सदा की भांति इस पुस्तक को सजाने सँवारने में जो परम सह्योगी बने हैं वे हैं स्नेही प्रवर मूर्धन्य कला विशेषक श्रीचन्दजी सुराना। पुस्तक को गुद्ध मुद्रित करने तथा सजाने सँवारने में जो सहयोग सहकार दिया है उसके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की हम आशा करते हैं।

प्राकृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉ॰ प्रेमसुमन जैन ने महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखकर ग्रन्थ का गौरव व्यक्त किया है, और हमारा उत्साह भी बढ़ाया है, हम आपके सदा कृतक्र रहेंगे।

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष में जिन-जिन उदारमना दानी सद्गृहस्थों से जो सह-योग श्रम से, समय से, अर्थ से प्राप्त हुआ है, उन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की आशा रखते हैं। सुज्ञेषु कि बहुना।

> भवदीय **अध्यक्ष तथा मंत्री** श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ (पंजीकृत) तिरपाल जि० उदयपुर (राज०)

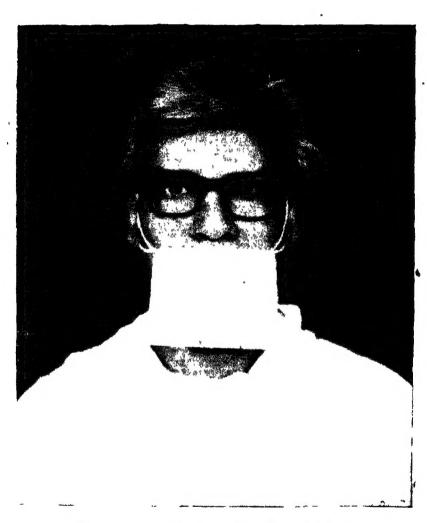

विद्वद्रत्म श्री भगवती मुनि 'निर्मल'

# श्रनुवादक के शब्दों में

साहित्य समाज का दीपक है। उसकी सांस्कृतिक विरासत, सध्यता, भाषा वैभव, ज्ञान भण्डार, पुरातन काल की उसकी स्थिति आदि का दिग्दर्शन साहित्य के माध्यम से इस समय प्राप्त हो रहा है। भारतीय भाषा शास्त्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरातन काल से समाज में —देश में दो भाषाएँ प्रचलित थीं। विद्वानों पण्डितों की भाषा संस्कृत थी। सामान्यजन प्रकृति की भाषा प्राकृत भाषा में ही अपना वाणी-विलास करते थे। प्राकृत भाषा में साहित्य रचनाएँ होने लगीं तो उसमें साहित्य-विद्वानों के, साहित्य-रसिकों के अनेकों ग्रन्थ मामने आये।

श्रमण शिरोमणि भगवान महावीर जनभाषा के प्रवल वाहक थे। उनका उपदेश जनभाषा अर्द्धमागधी में ही होता था। कालान्तर में अनेकों देशों, प्रान्तों के विभाग से प्राकृत भाषा में अन्तर अवश्यम्भावी रूप में आ गया। प्राकृत भाषा जनभाषा से दूर हो गयी। उसका साहित्यिक रूप साहित्य में रह गया। प्राकृत भाषा में जैन साहित्यकारों ने प्रषुर मात्रा में साहित्य रवा। कुन्दकुन्दाचार्य, समन्तभव्र, जिनसेन, वीरसेन, हेमचन्द्राचार्य, यशोभव्र सूरि आ वार्यों ने साहित्य का श्री भण्डार भर के स्वर्ण युग का निर्माण किया है।

इन्हीं युग निर्माणकर्तृक आचार्यों में कलिकालसर्वज्ञ विरुद से विभूषित आचार्य हेमचन्द्र का नाम सर्वोपरि रूप से लिया जाता रहा है। भाषा ज्ञान में प्राकृत भाषा के अध्येताओं को व्याकरण ज्ञान कराने के लिए व्याकरण ग्रन्थ की रचना की है।

प्राकृत भाषा में रचा गया कुमारपाल चरितम् यह द्याश्रय काव्य है। इस प्राकृत भाषा में लिखे गये साहित्यिक पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित विभिन्न रीतियों का उल्लेख एवं अवलोकन कथावस्तु जानने से पूर्व जानना अनिवार्य हो जाता है। पाण्डुलिपियों में 'ए' व 'ओ' लिखने में अन्तर आया है। संयुक्त व्यंत्रन में वे पीछे आते हैं। यहाँ आचार्यश्री ने विकल्प रूप प्रयुक्त किये हैं। इन्होंने 'इ' व 'उ' का विकल्प रखा है। उन्होंने ५५ व बाई ११६ तथा ४१० व ४११ इन नियमों के उत्साहजनक कामकाज का परिणाम पूर्णतः ठप्प रहा है। इसी कारण 'इ' व 'उ'

'ए' व 'ओ' के स्थान पर विकल्प रूप में सूचीबद्ध नहीं किये हैं। दूसरे प्राय 'कें' के लिए 'ओ' प्रयुक्त हुआ है। परन्तु जब 'उ' के ऊपर का शून्य किसी कारण से गायब हो जाता है या निकाल दी जाती है तो इन विभक्तियों की उपेक्षा करके विषय सामग्री की गुणवत्ता की शक्ति पर ही सही पठन निश्चित किया गया है। तीसरे जैन लेखकों के द्वारा 'य' श्रुति का उपयोग अन्यत्र तो सहा जा सकता है परन्तु प्रस्तुत इति में कदापि नहीं जिसमें व्याकरण पद्धित का विश्वद वर्णम है। 'य' श्रुति के कारण विभक्तियौं सूचीबद्ध नहीं बनी हैं। चौथे कुछ शब्दों या वर्णों में अपवाद रखे गये हैं। जैसे कि हिं को हि हिं या हि जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। कही 'न्न' तो कहीं 'ण्ण' का प्रयोग हुआ है।

प्रस्तुत साहित्यिक कृति श्री कुमारपाल चरितम् प्राकृत द्याश्रय काव्य है।
महाकाव्यों की श्रेणि में हैं। आठ सर्ग हैं। प्रयम सात सर्गों में अणहिलपुरपट्टन के
राजकुमारों का वर्णन है। साथ ही हेमचन्द्राचार्य प्रणीत संस्कृत व्याकरण के सात
भागों या अध्यायों का विस्तृत विवरण भी है। प्राकृत भाषा के व्याकरण की
विस्तृत व्याख्या भी है। सम्पूर्ण काव्य के प्रथम बीस पद संस्कृत में हैं। अन्तिम
आठ पद प्राकृत में हैं।

आठ सर्गों वाला काव्य महाकाव्य माना जाता है। उसमें चरित्रनायक धीरोदास गुणशील नायक होता है। षट् ऋतुओं, नवरसों का वर्णन होता है। राजा कुमारपाल धीरोदास नायक है। युद्ध वर्णन है। राजा रानियों के वसन्त विहार, जलकीड़ा, उद्यान का वर्णन है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि कुमारपाल चरितम् एक महाकाव्य की श्रेणि का काव्य ग्रन्थ है।

कुमारपाल चरितम् अभी तक हिन्दी में प्रकाशित नहीं था। प्राकृत अध्येताओं के लिए यह अनिवायं ग्रन्थ है। हिन्दी या गुजराती में कहीं से भी प्रकाशित नहीं था। मुझे स्मरण में है कि एक महामुनिजी म. एक महासतीजी म. को इसका अध्ययन करवा रहे थे। प्रत्येक गाथा के प्रत्येक शब्द का अर्थ शब्दकीय से समझा रहे थे। इस प्रकार एक ही गाथा को समझाने में उन्हें एक दो घण्टे लग गये। तो पूर्ण ग्रन्थ को समझने के लिए महीनों चाहिए तो अन्य पाठ्य ग्रन्थों को समझने में कितना समय चाहिए।

पालघर चातुर्मास के समय अहमदाबाद से स्नेही पं० प्रवर रूपेन्द्रकुमारजी पगारिया आये थे। वर्षों से उनका हमारा प्रगाढ़ स्नेह सम्बन्ध रहा है। लेखन में उनका सहयोग सदा मिलता रहा है। वार्तालाप के मध्य उन्होंने कहा—मुनिजी आपकी कितनी ही पुस्तकों, कहानियाँ, उपन्यास, चिन्तनपरक आगम की निकल चुकी हैं। पर यह नचीन साहित्य हाब में में तो बतीब उपयोगी होगा। विद्यार्थियों, वस्येताओं, बध्यापकों के लिए अतीव उपयोगी होता। मुझे भी बात जैंच गई। प्रारम्भ में सोवता यी कि मुन नावा, करवनार्ध, आवार्य, वसकरण टिल्पणी सहित प्रकाशित कराया जाय पर इससे प्रन्य के आकार में परिवर्तन करना प्रकता जा । परिस्थितिकम मूल योजना में पश्चितंत कर मूल गाया, अन्वयार्थ व व्याकरण ठिप्पणी का कम ही रखा। विचारानुसार कार्य की फल निष्पति है कि यह ग्रन्थ अक्षेताओं पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है।

में अपने परमाराध्य पूज्य गुरुवयं प्रिय अ्याख्यानी तपस्वी मुनिश्री मंगलचन्द की म. सा. के मेरे पर कृत उपकारों को तीमित शब्दों में बसीसित भावों को बांध नहीं सकता । जो कुछ बना हूँ यहाँ तक पहुँचा है, गुवदेव की कृपा कटाक्ष का ही प्रताप है। ऋण का उऋण हो ही नहीं सकता। प्रेरणा की प्रतिमृति के सबस सहारे के उपकार को कृतज्ञता के अधिकास्त करूरों को एक निक्क्ति वाहदे में रखना असम्भव है।

इस प्रन्य के आधा प्रेरणा स्रोत सम्मादन कला मर्मन क्येन्द्रकृषार पगारिया तो इस भन्य के साथ प्रारम्भ से ही संसन्त रहे हैं। नेरी सस्वस्थता सम्प्रामात्र से मन्थर गति से कार्य को दतविलम्बित गति प्रदान कर अल्पाविक्ष में ही प्रन्य की प्रेस कॉपी सम्पादन आदि करके इसे पाठकों के हाथों में पहुँचाने का श्रीय उनके कन्धो पर ही है। कृतज्ञता जापन की औपचारिकता कर स्तुत्य कार्य को कम अंकन नहीं कर सकता।

श्रीयुत् स्तेही प्रवर मुद्रण कला विशेषक्र श्रीचन्द सुराना ने पुस्तक को सर्वांग सुन्दर बनाने में जो सहयोग सहकार दिया है। उन्हें क्या धन्यवाद दूं चूँकि अपने व्यक्ति को धन्यवाद क्या दिया जाये औपचारिकता का निर्वाह कृतकता ज्ञापन करना है।

उदयपुर यूनीवसिटी के प्राकृत विभागाध्यक्ष स्नेह सौजन्यशील डा० श्री प्रेम सुमन जैन एम. ए., पी-एच डी. ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर भूमिका 'कुमारपाल चरितम् . एक मूल्यांकन' लिखी है । अल्प समय में ही विद्वतापूर्ण भूमिका लिखी है उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं।

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष में जिन किन्हीं का भी मुझे सहयोग सहकार मिला है उनको धन्यवाद देता है। श्रविष्य में इसी प्रकार के सहयोग सहकार की आशा आकांक्षा रखता हुआ विरमामि । सुक्री वृक्ति बहुना ।

भी बर्ज मान स्था. जैनसमंस्थानक -- भगवती मुनि 'निर्मल' (मेवाड)

विकोसी (बेस्ट), बाबई-६३

## श्री वर्द्ध मान जैन ज्ञानपीठ तिरपाल के सबस्यगण

| प्रमुख संस्थापक                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| श्री वर्तमान स्था. जैन श्रावक संघ                           | पालबर      |
| श्रीमान धर्मप्रेमी दानवीर लाला रतनलाल जी जैन                | बम्बई      |
| श्रीमान धर्मप्रेमो दानवीर सेठ पुखराजमलजी जैन लूकड्          | वम्बई      |
| श्रीमान धर्मप्रेमी दानवीर पद्भराजजी पोखरना                  | वस्बई      |
| प्रमुख संरक्षक                                              |            |
| श्रीमान धर्मस्नेही दानवीर पी. एव. जैन                       | बम्बई      |
| श्रीमान घमंस्तेही दानवीर लाला सत्येन्द्रकृपार जैन           | बम्बई      |
| श्रीमती धर्मानुरागिणी विद्यावती सहजादेलाल जैन               | आगरा       |
| श्रीमती धर्मानुरागिणी प्रेमवतीजी जैन भाडी                   | बम्बई      |
| श्रीमान दानवीर लाला त्रिलोकनायजी जैन नोलखा (साबुन वाले)     | दिल्ली     |
| आधार स्तम्भ                                                 |            |
| श्रीमान धर्मप्रेमी लाला छज्जुराम मित्रसेन जैन               | वम्बई      |
| श्रीमती धर्मानुरागिनी प्यारीबाई जुगराजजी कात्रेला           | बम्बई      |
| श्रीमान धर्मप्रेमी लाला पवनकुमार जैन                        |            |
| (पिता स्व॰ सागरमलजी माता स्व॰ चन्द्रावती जैन की स्मृति में) |            |
| श्रीमान लघाराम एवं राजकुमारी ग्वालानी                       | कोटा       |
| श्रीमान लाला हरवंशलालजी जैन जरीवाला                         | दिल्ली     |
| श्रीमान धर्मप्रेमी मानकचन्द शान्तिलाल मेहता                 | कोप्पल     |
| शीमान धर्मप्रेमी लाला मंदीपजी जैन                           | वम्बई      |
| श्रीमान दीपचन्दजी मोहनलालजी कछारा (स्व० धर्मपत्नी की स्मृति | में) विरार |
| स्तम्भ                                                      |            |
| श्रीमान तोलारामजी टेकचन्दजी पालरेचा                         | मचीन्द     |
| श्रीमान लाला पद्मालासजी जैन नाहटा                           | दिल्ली     |
| श्रीमान सुरेश कुमार अतुल कुमार जैन                          | दिल्ली     |
| श्रीमान पुत्रीलालजी सिंगवी                                  | नान्देशमा  |
| श्रीमान शान्तिलाल जी इन्द्रमलजी सिगवी चोकड़ी वाले           | बम्बई      |

### कुमारपाल-चरित्र : एक मूल्यांकन

—**डरॅ॰ प्रेमसुमन बैन**, एम.ए., पी॰एच.डी. (विभागस्यक्ष, जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर)

भारतीय साहित्य में जैन साहित्य का विशेष महत्व हैं। जैन साहित्य में कई ऐसी विद्याएँ और रचनाएँ प्राप्त होती हैं, जो भारतीय साहित्य को कोभा को बढ़ातीं हैं। विशुद्ध आचरण करने वाले महापुरुषों एवं न्यायपूर्ण जीवन जीने वाले राजाओं की जीवनियाँ जैन साहित्य में धर्मकथानुयोग के अन्तर्गत कई ग्रन्थों में लिखी गयी हैं। ऐसे ग्रन्थों को ऐतिहासिक काव्य भी कहा जा सकता है, यद्यपि उनमें काव्यतस्य अधिक एवं इतिहासतस्य कम प्राप्त होता है। आचार्य हेमचन्त्र कृत ''द्याध्ययकाव्य'' इसी कोटि की रचना है। इसमें काव्य, इतिहास, जीवनी एवं व्याकरण-प्रयोग इन सबका मिश्रण है।

#### बहु-आयामी व्रत्यः

जैन साहित्य की समृद्धि में जैनाचार्यों, किबयों एवं सद्गृहस्थों के अतिरिक्त मध्ययुगीन राजवंशो और साहित्यप्रेमी प्रतापी राजाओं का भी विशेष योगदान रहा है। दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण देकर जैन साहित्य की अमर-रचनाओं के प्रणयन में सहयोग दिया है। मध्यकाल में जैन किवयों ने गुजरात में अणहिलपुर, खम्मात और भड़ींच को अपनी साहित्यिक-प्रवृत्ति का प्रमुख केन्द्र बना रखा था। चौलुक्य नरेशों का जैन धर्म को विशेष आश्रय प्राप्त था। सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के शासनकाल में जैन कला एवं साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। इस साहित्यिक समृद्धि में आचार्य हेमचन्द्र और उनके समकालीन जैनाचार्यों का विशेष योग रहा है।

जैन काव्य साहित्य के निर्माण में विश्विल प्रेरणाएँ रही हैं। धर्मोपदेश और धार्मिक प्रचार की भावना के साथ गण और संघों की परस्पर स्पर्धा ने भी काव्य स्जन को बल दिया है। किन्तु मध्ययुग में समकालीन प्रभावक एवं धार्मिक राजाओं के आवर्ष जीवन ने भी जैन कवियों को काव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की है। गुजरात में ऐसे कई प्रभावक क्यक्ति हुए हैं। सिद्धराज जयसिंह, परमाहंत कुमारपाल, महामात्य वस्तुपाल, जगडूमाह और पेयडमाह आदि इसी प्रकार के उदारमना, धर्मपरायण एवं साहित्यप्रेमी व्यक्ति थे, जिनके जीवन से प्रभावित होकर जैन कवियों ने उन्हें काव्य का नायक बनाया है। हेमचन्द्र कृत "द्याश्रयकाव्य", बालचन्द्रसूरि कृत "वसन्तविलास" एवं उदयप्रभसूरि कृत "धर्माष्युदय" इसी प्रकार की ऐतिहासिक रचनाएँ हैं। ये रचनाएँ काव्य एवं इतिहास दोनों होन्द्र से महत्वपूर्ण हैं।

गुजरात के इतिहास के लिए कई जैन काव्य महत्वपूणं सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ठाकुर अरिसिंहकृत "सुकृतसंकीतंन" नामक काव्य में महामात्य वस्तुपाल के जीवन एवं उनके लोकप्रिय कार्यों का वर्णन है। यह पहला ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें वावड़ावंश का वर्णन है। बाल व्यव्यप्ति कृत "वसन्तविलास" नामक काव्य वस्तुपाल के जीवनवरित पर विस्तार से प्रकाण बालता है। इस ग्रन्थ में जयसिंह, कुमारपाल एवं भीम द्वितीय का भी वर्णन किया गया है। जयसिंहसूरिकृत "कुमारपाल भूपालवरित" एक बटना-प्रधान काव्य है। इस ग्रन्थ में कुमारपाल सम्बन्धी कई अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। सोमप्रभक्त "कुमारपाल प्रतिबीध" एक कथाकोश है। इसमें कुमारपाल के जीवन के सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। मुनि जिनविजय जी ने "कुमारपाल बरित्र संग्रह" नामक ग्रन्थ में कुमारपाल के जीवन से सम्बन्धित कुछ प्राचीन काव्य ग्रन्थों का परिचय दिया है। इन सब रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि कुमारपाल के जीवन-चरित ने कई जैन कवियों को काव्य सृजन के लिए प्रेरित किया था। उन सब का आदर्श आचार्य हेमचन्द्रकृत "इयाक्यकाव्य" रहा है

जाकार्य हेमचन्द्र द्वारा रिकत इ्याश्रयकाव्य के दो भाग हैं। प्रथम भाग में २० सर्ग हैं एवं द्वितीय भाग में द सर्ग हैं। इस तरह यह कुल २८ सर्गों का महा-काव्य है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने इस ग्रन्थ का यह विभाजन स्वरचित 'हेमकव्या-नुशासन' व्याकरण ग्रन्थ को ध्यान में रखकर किया है। उनके इस व्याकरण ग्रन्थ में प्रथम सात अध्यायों में संस्कृत व्याकरण के सूत्र हैं एवं अन्तिम आठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण के नियम विणत हैं। संस्कृत एवं प्राकृत व्याकरण के इन नियमों के अनुसार शब्दों के उबाहरण प्रस्तुत करने के लिए आचार्य हेमचन्द्र ने 'द्याश्रयकाव्य' लिखा। इसके द्वारा उन्होंने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की है। एक ओर चौलुक्यवंशी राजाओं के जीवन-चरित का वर्णन हो जाता है एवं दूसरी ओर संस्कृत-प्राकृत के

द्रष्टव्य — चौधरी, गुसाब बन्द : जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग ६, पृष्ठ ३६२-४७४.

मन्दीं को व्याकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जतः काव्य का 'ह्याक्षय' विमेषण सार्थक हो जाता है।

'द्याश्रयकाका' के प्रचम भाग के २० समी में सिद्धहेम क्याकरण के साल सहसायों में क्रियत संस्कृत क्याकरण के निममों के अनुसार संस्कृत क्यां का प्रमोग करते हुए सोलंकी वंश के राजा मूलराज से लक्षकर जैन धर्म के अनुरागी राजा कुमारपाल तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके बाद इस काव्य के दूसरे भाग के न समों में हेम-क्याकरण के खाठवें अध्याय में वर्णित प्राकृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही कुमारपाल की एक दिन की दिलचर्या को काव्यमय भाषा में प्रस्तुत किया गया है। जत: द्याश्रय महाकाव्य में इस न समं वाले प्राकृत बंग को कुमारपालचरियं (कुमारपाल चरित) नाम दिया गया है। इसे ''प्राकृत द्याश्यकाक्ष्य'' के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत सन्य इसी प्राकृत अंग का नया संस्करण है।

### ग्रन्थकार आचार्य हेमचन्द्र

जैनाचार्यों में आचार्य हेमचन्द्र बहुमुखी प्रतिभा के बनी कि हैं। उनका जन्म गुजरात के धन्युका नामक गाँव में बि० सं० ११४५ (सन् १०८८) की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचन्द्र के पिता चाचदेव (चाचिगदेव) भीव धर्म को मानने वाले विणक् थे। उनकी पत्नी का नाम पाहिनी था। हेमचन्द्र के बचपन का नाम चांगदेव था। चांगदेव बचपन से ही प्रतिभासम्पन्न एवं होतहार बालक था। उसकी विलक्षण प्रतिभा एव गुभ लक्षणों को देखकर आचार्य देवचन्द्र सूरि ने माता पाहिनी से चांगदेव को मांग लिया एवं उसे अपना शिष्य बना लिया। आठ वर्ष की अवस्था में चांगदेव की दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा के उपरान्त उसका नाम सोमचन्द्र रखा गया। सोमचन्द्र ने अपने गुरु से तर्क, व्याकरण, काव्य, दर्शन, आगम आदि अनेकों प्रत्थों का गहन अध्ययन किया। उनकी असाधारण प्रतिभा और चारित्र के कारण सोमचन्द्र को २१ वर्ष की अवस्था में वि० सं० ११६६ में सूरिपद प्रदान किया गया। तब सोमचन्द्र का नाम हेमचन्द्रसूरि रख दिया गया।

हेमचन्द्रसूरि का गुजरात के राज्य परिवार से चनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उनके पाण्डित्य से प्रभावित होकर गुर्जरेश्वर जयसिंह सिद्धराज ने उन्हें व्याकरण ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा दी थी। हेमचन्द्रसूरि ने अपनी जनन्य प्रतिमा का प्रयोग करते हुए

हष्टब्य — शास्त्री, नेमिचन्द्र: प्राकृत भाषा एवं साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पू. २६३-२६४

जो संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण लिखा उसका नाम 'सिद्ध-हेंभ-व्याकरण' रखा, जिससे सिद्धराज का नाम भी अमर हो नया। हेमजन्द्र का कुमार-पाल के साथ भी घतिष्ठ सम्बन्ध था। कुमारपाल का राज्याभिषंक वि० सं० ११६४ में हुआ था, किन्तु इस राज्यप्राप्ति की भविष्यवाणी हेमजन्द्र ने सात वर्ष पहले ही कर दी थी। कुमारपाल ने हेमजन्द्र से बहुत कुछ मिया प्राप्त की थी अतः वह उन्हें अपना गुरु मानता था। गुजरात के प्रतापी राजाओं की इस चनिष्ठता के कारण हेमजन्द्रसूरि ने निश्चिन्त होकर अनेक विद्यतापूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। 1

आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण, छन्द, अलंकार, कोश, काव्य एवं चरित आदि विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उसमें से कुछ प्रमुख ग्रन्थों का परिचय इस प्रकार है—

- १. सिद्धहेमशब्दानुशासन इस विशाल ग्रन्थ में आठ अध्याय हैं। व्याकरण के क्षेत्र में जो स्थान पाणित तथा शाकटायन के ज्याकरण ग्रन्थों को प्राप्त है, वहीं प्रतिष्ठा हेमचन्द्र के इस ग्रन्थ को मिली है। इस ग्रन्थ में प्रथम के सात अध्यायों में संस्कृत व्याकरण एवं आठवें अध्यान में प्राकृत व्याकरण का वर्णन है। पूरे ग्रन्थ में ३५६६ सूत्र हैं। प्रभावकचरित से जात होता है कि इस व्याकरण ग्रन्थ की तीन सौ विद्वानों ने प्रतिलिपियाँ करके उन्हें देश के कौने-कौने में पहुँचाया था। कालान्तर में भी इस व्याकरण पर सर्वाधिक व्याख्या साहित्य लिखा गया। इसी व्याकरण ग्रन्थ को समझने के लिए हेमचन्द्र ने द्याध्ययकाव्य की रचना की थी। हेमशब्दानुशासन सांस्कृतिक हण्टि से भी विशेष महत्व का ग्रन्थ है। 2
- २. प्रमाण-मीमांसा--जैन न्याय के क्षेत्र में आचार्य हेमचन्द्र ने अन्ययोग व्यवच्छेदिका एवं अयोगव्यवच्छेदिका नामक द्वाविशिकाओं के अतिरिक्त ''प्रमाण-मीमासा'' नामक ग्रन्थ भी प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण भारतीय दर्शन को जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर दिया गया है।

योगशास्त्र इनकी दूसरी महत्व-पूर्ण दार्शनिक रचना है।

३. त्रिविष्टिशलाकापुरुवचरितं—इस महान ग्रन्थ की रचना कुमारपाल के अनुरोध से आचार्य हेमचन्द्र ने की थी। इस विशालकाय ग्रन्थ में जैनों के प्रसिद्ध कथानक, इतिहास, पौराणिक कथाओं एवं धर्म दर्शन का विस्तार से वर्णन हुआ है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ १० पर्वों में विभक्त है। युजरात के समाज एवं संस्कृति की

१. दृष्टव्य-वाठिया, कस्तूरमल : हेमचन्द्राचार्य जीवन-चरित, परिशिष्ट

२. शास्त्री, नेमिचन्द्र : आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन एक अध्ययन

जानकारी के लिए भी इस ब्रम्थ में पर्याप्त सामग्री जपलक्य है। काश्म पूर्व क्रान्त-बाह्य की इंग्टि से भी इस ग्रम्थ का विशेष शहत्त्व है। ब्रम्थ की प्रशस्ति से कई ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं।

- ४. कोश-धन्य--- आचार्य हैमचन्त्र ने कोश खाहित्य से सन्यन्धित चार सन्य लिखे हैं----अभिद्यानचिन्तामणि, हेमचनेकार्यसंग्रह, देशीनाममाला एवं निषंदुकोष । इन ग्रन्थों का संस्कृत, प्राकृत एवं अपन्न श काषाओं के सक्द-भण्डार को समझने के लिए विशेष महत्व है।
- ५. काव्यानुसासन—इस ग्रन्थ में आचार्य हैम बन्द्र ने काव्यक्षास्त्र का स्वतन्त्र रूप से विवेचन किया है। काव्य की परिकादा एवं उसके भेद-प्रभेदों में कई नई स्वापनाएँ इस ग्रन्थ में की नई हैं।
  - ६. छन्दोनुशासन-इस ग्रन्थ में छन्दशास्त्र का विस्तृत विवेचन प्राप्त है।
- ७. इ्याभयमहाकाष्य संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं मे निबद्ध यह ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा का निकष है। इसी ग्रन्थ का प्राकृत अंश कुमारपाल चरित के नाम से प्रसिद्ध है।

प्राकृत कुमारपालचरित जैन साहित्य मे बहु-प्रचलित ग्रन्थ है। पूर्णकलशगणि ने इस पर टीका लिखी है। परवर्ती कई ग्रन्थकारों ने इस काव्य को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। बम्बई सस्कृत सीरीज के अन्तर्गत स॰ पा० पण्डित द्वारा १६०० ई० मे इसका प्रथम बार सम्पादित संस्करण प्रस्तुत किया गया। १६३६ मे प॰ ल० वैद्य द्वारा इसका दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ है। इसके साथ परिशिष्ट मे हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण भी प्रकाशित की गई। प्रो॰ केशवलाल हिम्मतलाल कामवार द्वारा इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। किन्तु हिन्दी अनुवाद के साथ कुमारपालचरित को पहली बार श्री भगवती मुनि 'निर्मल' द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रन्थ के सास्कृतिक एवं काव्यात्मक महत्व को उजागर करते हुए पी-एच डी. उपाधि के लिए भी ३-४ कोश्व-प्रवन्ध प्रस्तुत किये गये हैं। एम. ए. प्राकृत एवं अन्य परीकाओं के पाठ्यक्रम में भी यह ग्रन्थ निर्धारित है। बत: ग्रन्थ का यह हिन्दी-सस्करण इस ग्रन्थ के महत्व को द्विगुणित करेगा।

१. (क) सत्यप्रकाश: कुमारपाल चौलुक्य, १६६७, आगरा, अप्रकाशित

<sup>(</sup>ख) मर्मा, कृष्णधर: ए स्टडी बाफ द्यांश्रम बहाकाव्य आफ हेमचन्द्र, १६७६, गोरखपुर, अप्रकाशित

<sup>(</sup>ग) नारंग, सत्यपाल : ए स्टडी आफ द्याश्रय काव्य इन संस्कृत लिटरेचर, १९६८, दिल्ली, अप्रकाशित

<sup>(</sup>प) जैन, हर्षकुमारी : हेमचन्द्र के द्व्याश्रय महाकाव्य (कुमारपाल चरित) का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अध्ययन, १९७४, आगरा, अप्रकाशित

#### कथावस्तु

कुमारपालचरित में राजा कुमारपाल के एक दिन की दिनचर्या को कथा-वस्तु का आधार बनाया है। कथा को ज्यापक करने लिए उसमें छह-ऋतुओं का वर्णन, दिग्विजय का चित्रण एवं परमार्थ-चिन्तन आदि को आधार बनाया गया है। ग्रन्थ की संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है—

इस पृथ्वी में जयहिल्लपुर नामक नगर है। वहाँ पर राजा कुमारपाल कासन करता था। उसने अपने पराक्रम से पृथ्वी को जीत लिया था। अतः उसके राज्य की सीमा विस्तृत थी। वह जितना पराक्रमी था, अतना ही विनयी एवं न्यायप्रिय। गुणों की वह खानि था। उसकी लक्ष्मी स्थिर थी। वह कुमारपाल राजा प्रातःकाल में महाराष्ट्र आदि देशों से आये हुए स्तुतिपाठकों के द्वारा किये गये मंगलगान से सोकर उठता था। शयन से उठकर प्रातःकाल के दैनिक कार्यों से वह निवृत्त होकर जब आस्थानमण्डय में बैठता तब बाह्मण लोग उसे आसीर्वाद देते थे। फिर वह तिलक आदि धारण कर सृष्ट एवं अधृष्ट लोगों की विक्रिय्त मुनता था। राजा कुमारपाल प्रतिदिन मातृगृह में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम करता फिर लक्ष्मी की पूजा करता था। इसके उपरान्त वह आयामशाला (अमगृह) में जाकर व्यायाम करता था।

दितीय सर्ग के प्रारम्भ में ज्यायाम का वर्णन विस्तार से किया गया है। ज्यायाम से निवृत्त होकर कुमारपाल हाबी का सवार होकर जिनमन्दिर दर्शन के लिए जाता है। इस प्रसंग में हाबी का सुन्दर वर्णन किया गया है। जिनेन्द्र भगवान की विधिवत् पूजा-स्तुति करने के बाद राजा संगीत का कार्यक्रम देखता है। राजा मरुवकपूजा के विश्वय में चिन्तन करता है। उसके लिए सधी ऋतुओं के पुष्पों की आवश्यकता होती है। अतः शासनदेवी के प्रभाव से राजा के उद्यान में छहों ऋतुओं के पुष्प खिस उठते हैं। इस आशीर्वाद के बाद राजा अपने अश्व पर आख्द होकर घवलगृह को लौट बाता है।

तीसरे सर्ग में षड्-ऋतुओं की क्षोभा का वर्णन किया गया है। मध्यान्ह के विश्राम के बाद कुमारपाल उद्यान-क्रीड़ा के लिए जाता है वहाँ पर वसन्तऋतु की शोभा को देखता है। इस ऋतु की शोभा के वर्णन में किव ने क्रीड़ा में सम्मिलित नर-नारियों की विभिन्न स्थितियों का काव्यमय वर्णन किया है। वसन्तऋतु में विकसित होने वाले पलाक्ष, गुलाब, शिरीष, मिल्लका, सबली, बकुल आदि विभिन्न पुष्पों का सुन्दर वर्णन इस सर्ग में किया गया है। लवली जता के काले फूलों को देखकर किसी पुरुष को अपनी प्रियतमा की काली चोटी की याद का खाती है और यह स्मृति के भव से इब फूलों को हाथ नहीं लगाता—

कंक् क्रीरावाकि क्रांचा सवती जन्तारिक्ष वि गोविविधा । केवा वि वाव्यम-कर्जु सुगरित क्वारिः विजयमाए ॥३०५५॥

बीव्य ऋषु का सुन्दर वर्णन न्तरुर्व सर्ग के किया गया है। इसमें इतनी उच्णता और दाह है कि नगर के निवासी जीतनता की आण्ति के निए जलशारावहों एवं वापियों का सेवन करते हैं। इस असंग में राजा और उसकी रानियों की जलकीका का भी वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में वर्षा, सरद, क्षित्तिर और हेमन्त ऋषुओं का काम्यात्मक वर्णन किया गया है। सरद-ऋतु में छोटे से उत्ताव में कमलों के सुन्दर पुष्प किले हुए हैं। उनकी सुन्दरता को देखते हुए दो बांखों वाले दर्शकों को सृप्ति नहीं होती—

कार्याम एत्य क्लक-बाहिम्मि विसद्द-योग्म-मालामी । बोहि चित्र नयणेहि होइ न तिस्ती नियम्ताणं ॥५-५७॥

कुमारपाल उद्यान की इस मनोरम छटा को देखकर अपने महल में वापिस आ जाता है। वहाँ पर वह संध्या के कार्मों से निवृत्त होता है। इस प्रसंग में कवि ने विद्यार्थियों की कीड़ा एवं चकवा-चकवी के विरह का की वर्णत किया है।

छठे सर्ग के प्रारम्म में चन्द्रोदय का वर्णन अलंकारिक शैंकी में प्रस्तुत किया गया है। चन्द्रोदय की शोधा की देखते हुए कुमारपास मण्डपिका में बैठता है तब पुरोहित मन्त्रपाठ करता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के बाद्य बजाये जाते हैं तथा वारवनिताएँ थाली में दीपक रखकर राजा के समक्ष उपस्थित होती हैं। राजा का दरबार जुड़ता है, जिसमें सेठ, सार्थवाह आदि नगरप्रमुख उपस्थित होते हैं। राजदूत राजा से कुछ दूरी पर आसन ग्रहण करते हैं। तदनतर सांधिकिप्रहिक नामक बधिकारी राजा के बल-बीर्य का यशीगाय करता हुआ राजा की सेना के पराकम का विकाप्तिपाठ करता है। इसमें सूचना दी जाती है कि हे राजन्! आपकी सेना के योद्धाओं ने कोंकण देश में पहुँचकर मल्लिकार्जुन नामक कोंकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और फिर उसे परास्त कर दिया है। दक्षिण दिशा की जीत लिया गया है। पश्चिम का सिन्धु देश आपके अधीन ही गया है। धवन देश के राजा ने बापके भय से ताम्बूल का सेवन करना छोड़ दिया है। वाराणसी, मगध, गौड़, कान्यकुठन, चेदि, मयुरा और दिल्ली आदि के राजा आपके वश में हो गये हैं। इस प्रकार कुमारपास को सूचना दी अग्रेती है कि आपके द्वारा इस प्रथ्वी के भार की धारण कर नेने से पौराणिक दृष्टि से पृथ्वी के भार को धारण करने वाले वराह, शेवनाग, कूर्म आदि सब निक्चिन्त होकर सो मये हैं-

> कमससद शुरुष-कोलो सुद्धद सैसी सुक्रान्त विकारियो । कुम्मो वि तिसद्द अवाविविराम्म सद्द यह मही-धरणै ॥६-१००॥

अपने राज्य के अगति-विवरण को कुनकर राजा कुमारपाल भी सयन करने के लिए चला जाता है।

काव्य के सातवें सर्ग में सोकर उठने के बाद राजा कुमारपाल जो परमार्थ का चिन्तवन करता है, उसका वर्गन हैं। इस प्रसंघ में जीव संसार-परिभ्रमण, नारी-स्ववाद, स्वी-संगत्याग, स्यूलभद्र, वज्ज-ऋषि, गौतमत्वामी, अभयकुमार आदि जैनव्यमं के प्रभावक पुरुषों की प्रशंसा, जिन-यचन की महिमा, पंच-परमेष्ठियों की नमस्कार करने का फल आदि का प्रतिपादन किया गया है। श्रुतदेवी की स्तुति करने पर वह राजा के समझ उपस्थित होती है। राजा उससे उपदेश देने की प्रार्थना करता है। श्रुतदेवी का ध्यान करने के फल का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि श्रुत-देवी के ध्यान से कुबोधरूपी पर्वत छिन्न-भिन्न हो जाता है, पापरूपी वृक्ष की जड़ उन्मूलित हो जाती है, कलिकास नष्ट हो जाता है और कर्मों का क्षय हो जाता है। (७-७८)

इस प्रत्य के आठवें सर्ग में श्रुतदेवी के उपदेश का वर्णन है। पहले मोक्ष के साधनों का वर्णन किया गया है। विषयों की आसित को त्यागने से ही सच्चा वैराग्य हो सकता है। राग-द्रेष आदि को नष्ट करने पर ही आत्मा के सही स्वरूप को जाना जा सकता है। जिनवचन को जीवन में अपनाने के लिए अहिंसा एवं जीवदया को पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। तप द्वारा ही कर्मों का क्षय किया जा सकता है। भावों की विशुद्धि से आत्मा का मोक्ष सम्भव है, इत्यादि अनेक आर्मिक एवं दार्मनिक सिद्धान्तों का विवेचन श्रुतदेवी द्वारा इस सर्ग में किया गया है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने इस प्राकृत द्व्याश्रयकाव्य में राजा कुमारपाल के दैनिक जीवन के साथ-साथ विभिन्न विषयों का भी काव्यात्मक प्रतिपादन में कर दिया है।

#### मुल्यांकन

कुमारपाल बरित नामक यह काव्य यद्यपि चरितनामान्त है, किन्तु इसमें नायक कुमारपाल के चरित का विश्लेषण करने के लिए कवि के पास विस्तृत कथा-वस्तु नहीं है। कथावस्तु का आयाम इतना छोटा है कि चरितकाव्य की विशेषताएँ इसमें दी नहीं जा सकी हैं। इस अन्य को बहाकाव्य कहा जाता है। काव्यात्मक हिन्द से इस रचना में महाकाव्य के लक्षण विद्यमान हैं। किन्तु कि व्याकरणा-त्मक उद्देश्य की प्रधानता होने के कारण अन्य के काव्य बीज बिधिक प्रस्फुटित नहीं हो सके हैं। फिर भी किव ने इस अन्य में सुन्दर, मनोहारी वर्णनों की योजना कर अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है। अन्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, हष्टान्त, दीपक, बाँदेश्योक्ति, क्षपक, भ्रान्तियान कादि व्यक्तंत्रारों का प्रक्षेप काका को सुन्दर बना देता है। प्रन्य में प्रमुक्त कुछ वसंक्रादिक कावाओं का काव्यात्मक गीय्टन यही इष्टब्य है।

जितमंदिर में जिन-स्तुति करते हुए कुगारपाल कहता है कि हे भगवन् ! जैसे खाई का जल अनेक कमलों से सुनोभित होता है, जैसे जंगल कदम्ब दुओं से भनोहारी लगता है उसी प्रकार से हे जगत के शोभारूप ! कदम्ब-पूर्व्यों की माला से सुशोधित आपके जरणों से यह सम्पूर्ण पृथ्वी सुशोधित हो रही है—

फिलहा-कर्स बहुत्तरम्बुकेहि बह बह वर्ण व नीमेहि । कप-सिरि-नीबावेडय सहद नहीं तह तह पर्रोह ।१२'६४।।

एक अन्य प्रसंघ में किंव पूर्णोपमा असंकार का प्रयोग करते हुए अणहिल नयर के व्यक्तियों की दानशोलता और कर्तव्यपरायणता का निरूपण करते हुए कहता है कि—उस नगर के निवासी अपनी लक्ष्मी को चंचल और नश्वर समझकर प्रियवचन-पूर्वक भूचे-प्यासे व्यक्तियों को उसी प्रकार दान देते हैं जिस प्रकार करतकाल वर्षा ऋतु में मिलन और कलुचित हुई विशाओं को स्वच्छ बना देता है। उस नगर के वैश्व भी लोगों का उपचार करणापूर्वक करते हैं। वे नीरोगता प्राप्त व्यक्ति वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे शरत ऋतु में दिशाएँ—

विण्यु-चलं महुर-गिरो विन्तो लिंग्छ बणो छुहत्ताण । मिसभो खु बहा सरहो दिसाण पाउस-किसन्ताण । (१'६) ।

कहीं-कहीं किन ने एक ही गाया में कई उपमाओं का प्रयोग करके विषय की हृदयग्राही बनाया है। संगीत बजाने वाली स्त्री का वर्णन करते हुए किन कहता है कि शमी सप्तछह वृक्ष के फूलों के समान गौरवर्णवाली, कामदेव के छठे बाण की तरह रिसकों के हृदय को छेदन करने वाली बरछी की तरह, मृग के बच्चे की तरह भोली आँखों वाली उस श्रेष्ठ एवं स्पष्ट गायिका ने ताल ग्रहण कर लिया—

छमि-छसिवन्य-गोरी छट्ठो मस्तिन्य पंत्रवाणस्स । मय-छात्रच्छी वर-महर-गायणी विष्कृतं सासं। (२'७) ।

किन ने कान्य में कुछ स्थानों पर जित्तक्षयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। अणहिलपुर की नारियाँ अपने सौन्दर्य से अप्सराओं को और वहाँ के पुरुष देवों तिरस्कृत करते थें (१'१३)। उस नगर के भवनों में अड़े हुए रत्न अपनी किरणों से सकलंक चन्द्रमा को भी निष्कलंक बना देते थें (१'१६)। वह नगर बहाा, विष्णु, शिव आदि अनेक देवताओं के भन्दिरों से युक्त था। अतः वह स्वनंपुरी को भी तिरस्कृत करता था, क्योंकि बहुाँ अकेसा इन्द्र देवता है। रहुता है (१'२६)। राजा कुमारवास के अमुपन सौन्दर्य और वानशीसता की समता इन्द्र मादि देव भी गहीं कर वाते में क्योंकि कुमारपाल में सारे भुवन के जीवों को अभववान देते की जो क्षमता मी, वह उन देवों में नहीं है—

> जह सक्को न उम नरी न उम्बो नारायको वि सारिक्छो । जस्स पुनाह पुनाह वि भुवनामय-वान-सिल्जास्स । (१'४५) ।

इस काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है। बसन्त ऋ दु का वर्णन करते हुए किव कहता है कि वसन्त के बागमन पर उसके स्वागत के लिए बन के द्वार पर कोयलें मधुर ध्विम में मंगल पाठ करने लगीं। उनका यह मंगल-पाठ ऐसा प्रतीत होता है मानों काम से पीड़ित विरही नारियाँ अपने प्रियतमों के स्वागत के लिए मधुरवाणी में स्तुतिगान कर रही हों (३'३४)। इसी प्रकार भ्रान्तिमान अखंकार (६'६) एवं रूपक अलंकार (६'६१) आदि के प्रयोग भी इस प्रन्य में हुए हैं। अलंकारों की भाँति काव्य में विभिन्न रसों का भी सुन्दर संचार हुआ है। प्रशंगार, बीर एवं झान्तरस का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। किव का कहना है कि जो व्यक्ति नारी-समागम के प्रति अपना मन नही रखता है, जिसका चित्त झान्त है, जो कथायों से रहित है तथा वैराग्य भावनाओं से युक्त है उसका संतार में पुन: आगमन नही होता है—

न भने पच्चागच्छइ अपलोट्टिअ-माणसो जुनइ-संगे। पडिसाव-मणो परिसामिएहिं कहिओवसम-मन्गो। (७:१२)।

कुमारपाल चरित्र में गाथा छन्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वदनक, झंबटक, दोहक, मनोरमा आदि अन्य मात्रिक छन्दों के भी कुछ उदाहरण इसमें प्राप्त हैं। वर्णिक छन्दों में इन्द्रवज्या का भी प्रयोग हुआ है। ग्रन्थ में सर्ग के अन्त में छन्द बदल दिया गया है।

कुमारपाल चरित्र का काव्यात्मक महत्व ही नही है, अपितु यह प्राकृत भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से भी अद्भुत रचना है। संस्कृत साहित्य में जो भट्टिकाव्य का महत्व है, प्राकृत साहित्य में वही स्थान कुमारपालचरियं ने प्राप्त किया है। इसमें प्राकृत के इतने शब्द-रूपों का प्रयोग हुआ है कि यह बन्च प्राकृत के शब्द-कोश जैसा है। इस बन्य में प्रथम सर्ग से नेकर सातवें सर्ग की ६३वीं गाया तक महाराष्ट्री प्राकृत के नियमों के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, किया, कृदन्त कादि शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे----

> सहया बणिव सुसाहि निव-सुण्हा-बल्लहाओं ता विद्ठा । पाहाण-बुत्तिबाहि व पासाण-तयम्ब-लग्गाहि । (२'६=) ।

इस गाया में बहूं संबद के लिए प्रवासित प्राकृत के सुसा एवं सुण्हा इन दोनों क्यों के उदाहरण दिये गते हैं। इसी प्रकार पत्थर सब्द के लिए प्रचलित पाहाण एवं पासाच इन दोनों क्यों को दिया गया है।

स्त्रीलिय सब्दरूपों में पंचमी विभक्ति के विभिन्न रूपों को एक ही गाया में प्रस्तुत कर दिया गया है—

> पंचलिआहि मुक्कं कन्नेसुम्तो जलं मुहासुन्तो । हत्यहिन्तो वरणाहिन्तो क्ल्याहि जनरेहि । (४.२८) ।

भूतकाल की किया के तीनों प्रत्यय सी, ही, हीअ के शब्दरूप इस गाथा में प्रस्तुत किये गये है—

इन राया उक्जाण तं कासी नयण-गोनरं सन्तं । काही सबहे गमणं संज्ञा-कम्मं च काही अ। (४:८७)।

शौरसेनी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ सातवें सर्ग की गाथा ६३ के बाद दी गयी हैं। एक ही गाथा मे शौरसेन के किज्जदि, किज्जदे, भोदि, रिमस्सिदि, सग्गादु, रसातलादो शब्दों के प्रयोग एक साथ दे दिये गये है (७:६६)।

आठवे सर्ग में श्रुतदेवी के उपदेश-वर्णन में मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची और अपश्रंश भाषा के शब्दों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अपश्रंश में कु धातु के सम्बन्ध-कृदन्त के चार रूप एक ही छन्द में उपलब्ध हैं—

> अन्तु करेप्पि निरानिड कोहहो। अन्तु करेप्पिणु सम्बह् माणहो। अन्तु करेविणु माया-जाल हो। अन्तु करेवि नियस्ततु लोहहो।।=-७७॥

आमार

इस तरह हेमचन्द्राचार्य ने इस एक ही प्रन्य में जीवनी, इतिहास, काव्य, व्याकरण एवं संस्कृति बादि का इतना सुन्दर समन्वय किया है कि यह काव्य भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि रचना हो गई है। मध्ययुगीन भारत के संगीत, उत्सव एवं कला के अध्ययन के लिए भी इस प्रन्य में पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। ऐसे महत्वपूर्ण प्राकृत काव्य का राष्ट्रभाषा हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन किया जाना गौरव का विषय है। जैन साहित्य एवं दर्शन के मणीषी पूज्य श्री भगवती मृति जी 'निर्मल' ने इस प्रन्थ के सम्यादन एवं प्रकाशन में जो श्रम किया है वह स्तुत्य है। विद्वत् जगत में मृतिश्री द्वारा प्रस्तुत कुमारपालचित्यं के इस ज्ञानवर्द्धक संस्करण का अवश्य समादर होगा। श्रद्धिय मृति जी द्वारा संस्थापित श्री वर्द्धमान

जैन ज्ञानपीठ, तिरपाल (उदंगपुर) से विभिन्न ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। यह ग्रन्थ संस्थान के प्रकाशनों के गीरथ को बढ़ाने वाला है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुमारपालचरित पाठ्यकम में निर्धारित है। अब सहज उपलब्ध ग्रन्थ का यह संस्करण विद्वानों, विद्यार्थियों एवं सहृदय पाठकों को तृष्ति प्रदान करेगा।

यह ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा की भांति ही बहु आयामी है। इसकी भूमिका में उन सभी पक्षों पर प्रकाश पड़ना चाहिए था। किन्तु समया-भाव, भूमिका के सीमित पृष्ठों एवं मेरे सीमित ज्ञान के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। किर भी श्रद्धेय मुनि जी ने मुझे इसका अध्ययन कर दो शब्द लिखने का जो अवसर दिया इसके लिए मैं उनका एवं प्रकाशन संस्थान का आभारी हूँ। आशा है, मुनिजी की प्रेरणा से संस्थान इस प्रकार के अन्य प्राकृत ग्रन्थरतों को भी प्रकाश में ला सकेगा। इस ग्रन्थ के दितीय भाग के रूप में कुमारपालवरितं पर प्रस्तुत किसी शोध-प्रवन्ध को संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। इससे प्रस्तुत ग्रन्थ के कई पक्ष उजागर हो सकेगे।

२५ दिसम्बर, १६=५

— प्रेमसुमन जैन

# विषयानुक्रम

| ( प्रथमः सर्गः ) पृष्ठांक १—३४              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| गायांक:                                     | ( अभग                                                                                                                                                                                                                         | गायांक:                                        | South 1 4                                                                                                                                                                                                                                |  |
| all had date.                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| *                                           | मंगलाचरणम् ।                                                                                                                                                                                                                  | 9£-50                                          | राजानं प्रति द्विजाशीर्वादः।                                                                                                                                                                                                             |  |
| २२७                                         | अणहिलनगरवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> ?                                     | राञ्चस्तिलकधारणम् ।                                                                                                                                                                                                                      |  |
| २८                                          | तत्र कुमारपालनृपस्थितिः।                                                                                                                                                                                                      | दर                                             | धुष्टाघुष्टलोक विज्ञप्तिनि-                                                                                                                                                                                                              |  |
| २६—४७                                       | नृपस्य वर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                              |                                                | शमनम् ।                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ४८                                          | महाराष्ट्रादिदेशागत सूतवचन                                                                                                                                                                                                    | 5                                              | तिथिश्रवणम् ।                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                             | प्रस्तावः ।                                                                                                                                                                                                                   | 28                                             | राज्ञो मातृगृहगमनम् ।                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3890                                        | सूतोक्ति प्रकारः ।                                                                                                                                                                                                            | <b>=</b> X                                     | मातृणां रत्नादि समर्पणम् ।                                                                                                                                                                                                               |  |
| ७१                                          | राज्ञः शयनोत्यानम् ।                                                                                                                                                                                                          | <b>=</b> §                                     | देवाना देवीना चाग्रे गीतम्।                                                                                                                                                                                                              |  |
| ७२—७३                                       | राज्ञः प्रातस्त्यं कृत्यम् ।                                                                                                                                                                                                  | <b>#</b> 9                                     | कुल बरत्यादीनां वसुसमर्पणम् ।                                                                                                                                                                                                            |  |
| ४७                                          | राज्ञोग्रे अन्यनृपस्थितः।                                                                                                                                                                                                     | 55                                             | सदमी पूजनम्।                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ७ <u>५</u> ७=                               | राज्ञः पार्श्वे चामरघारिवार-                                                                                                                                                                                                  | ≈ <b>8</b> — <b>8</b> ∘                        | ततो गुणनिकां कर्तुं श्रमगृह-                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                             | युवतिस्थितिः ।                                                                                                                                                                                                                |                                                | गमनम् ।                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                             | L                                                                                                                                                                                                                             | j                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                             | ( द्वितीय                                                                                                                                                                                                                     | <br>: सर्गः )                                  | वृष्टांक ३५७१                                                                                                                                                                                                                            |  |
| गाथांकः                                     | ( द्वितीय                                                                                                                                                                                                                     | <br>: सर्गः )<br>गर्थाकः                       | <b>वृक्ष्टांक</b> ३४७१                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                             | ( द्वितीय<br>राज्ञो मल्लश्रमादि ।                                                                                                                                                                                             |                                                | पृथ्वांक ३५-७१ जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।                                                                                                                                                                                           |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                               | गर्थाकः                                        | •                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| १—२०<br>२१                                  | राज्ञो मल्लश्रमादि ।                                                                                                                                                                                                          | गर्थाकः<br>६६                                  | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।                                                                                                                                                                                                          |  |
| १—२०<br>२१                                  | राज्ञो मल्लश्रमादि ।<br>बहिर्गमनार्थं कुञ्जरानयनम् ।                                                                                                                                                                          | ग <b>ांकः</b><br><b>६६</b><br>६७—७०            | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।                                                                                                                                                                                             |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२                   | राज्ञो मल्लश्रमादि ।<br>बहिर्गमनार्थं कुञ्जरानयनम् ।<br>कुञ्जरवर्णंनम् ।                                                                                                                                                      | ग <b>ांकः</b><br><b>६६</b><br>६७—७०            | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मञ्जक पूजा विषयमनु-                                                                                                                                                               |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६          | राज्ञो मल्लश्रमादि ।<br>बहिर्गमनार्थं कुञ्जरानयनम् ।<br>कुञ्जरवर्णनम् ।<br>राज्ञः कुञ्जरारोहणम् ।                                                                                                                             | ग <b>धांक:</b><br>६६<br>६७—-७०<br>७८           | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मञ्जक पूजा विषयमनु-<br>शोचनम् ।                                                                                                                                                   |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६          | राज्ञो मल्लश्रमादि ।<br>बहिर्ममनार्थं कुञ्जरानयनम् ।<br>कुञ्जरवर्णनम् ।<br>राज्ञः कुञ्जरारोहणम् ।<br>आरूदस्य राज्ञो वर्णनम् ।                                                                                                 | <b>गयांक:</b><br>६६<br>६७—-७०<br>७८            | जिनाग्ने स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मरुबकः पूजा विषयमनु-<br>शोचनम् ।<br>अनुशोचनप्रकारः ।<br>शासनदेवी वचनम् ।<br>उद्यानस्य सर्वर्त्कुसुमसमृद्धा-                                                                       |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६          | राज्ञो मल्लश्रमादि । बहिर्गमनार्थं कुञ्जरानयनम् । कुञ्जरवर्णनम् । राज्ञः कुञ्जरारोहणम् । आरूदस्य राज्ञो वर्णनम् । राजनामांकितस्य जिन-                                                                                         | <b>गथांक:</b><br>६६<br>६७—७०<br>७८<br>७८       | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मञ्जक पूजा विषयमनु-<br>शोचनम् ।<br>अनुशोचनप्रकारः ।<br>शासनदेवी वचनम् ।                                                                                                           |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६          | राज्ञो मल्लश्रमादि । बिह्ममनार्थं कुञ्जरानयनम् । कुञ्जरवर्णनम् । राज्ञः कुञ्जरारोहणम् । आरूदस्य राज्ञो वर्णनम् । राजनामांकितस्य जिन- मन्दिरस्य तत् प्रविज्ञतो-                                                                | <b>गयांक:</b><br>६६<br>६७—७०<br>७८<br>७८<br>८१ | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मरुबकः पूजा निषयमनु-<br>शोचनम् ।<br>अनुशोचनप्रकारः ।<br>शासनदेनी वचनम् ।<br>उद्यानस्य सर्वर्तृकुसुमसमृद्धा-<br>वाशीबद्धः ।<br>राज्ञो गुरुप्रणामः ।                                |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६<br>४०—५१ | राज्ञो मल्लश्रमादि । बहिर्ममनार्थं कुञ्जरानयनम् । कुञ्जरवर्णनम् । राज्ञः कुञ्जरारोहणम् । आरूढस्य राज्ञो वर्णनम् । राजनामांकितस्य जिन- मन्दिरस्य तत् प्रविज्ञतो- राज्ञस्य वर्णनम् ।                                            | <b>गयांक:</b> ६६ ६७—७० ७६ ६० ६२ ६२             | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मरुबकः पूजा विषयमनु-<br>शोचनम् ।<br>अनुशोचनप्रकारः ।<br>शासनदेवी वचनम् ।<br>उद्यानस्य सर्वर्तुकुसुमसमृद्धा-<br>वाशीर्वादः ।<br>राज्ञो गुरुप्रणामः ।<br>जिनमन्दिराद्वाजनिर्णमनम् । |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६<br>४०—५१ | राज्ञो मल्लश्रमादि । बिह्ममनार्थं कुञ्जरानयनम् । कुञ्जरवर्णनम् । राज्ञः कुञ्जरारोहणम् । आरूदस्य राज्ञो वर्णनम् । राजनामांकितस्य जिन- मन्दिरस्य तत् प्रविज्ञतो- राज्ञण्य वर्णनम् । तन्मन्दिरं शत्रुणामपि धर्मो-                | <b>गयांक:</b> ६६ ६७—७० ७६ ६० ६२ ६२             | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः । संगीतम् । राज्ञो मरुवक पूजा विषयमनु- शोचनम् । अनुशोचनप्रकारः । शासनदेवी वचनम् । उद्यानस्य सर्वर्त्कुसुमसमृद्धा- वाशीर्वादः । राज्ञो गुरुप्रणामः । जिनमन्दिराद्वाजनिर्णमनम् । राजाश्वस्य वर्णनम् ।        |  |
| १—२०<br>२१<br>२२—३१<br>३२<br>३३—३६<br>४०—५१ | राज्ञो मल्लश्रमादि । बहिर्गमनार्थं कुञ्जरानयनम् । कुञ्जरवर्णनम् । राज्ञः कुञ्जरारोहणम् । आरूदस्य राज्ञो वर्णनम् । राजनामांकितस्य जिन- मन्दिरस्य तत् प्रविज्ञतो- राज्ञच वर्णनम् । तन्मन्दिरं शत्रुणामपि धर्मो- न्मुख्यकारकम् । | <b>गयांक:</b> ६६ ६७—७० ७६ ६० ६२ ६२             | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः ।<br>संगीतम् ।<br>राज्ञो मरुबकः पूजा विषयमनु-<br>शोचनम् ।<br>अनुशोचनप्रकारः ।<br>शासनदेवी वचनम् ।<br>उद्यानस्य सर्वर्तुकुसुमसमृद्धा-<br>वाशीर्वादः ।<br>राज्ञो गुरुप्रणामः ।<br>जिनमन्दिराद्वाजनिर्णमनम् । |  |

(तृतीयः सर्गः)

पृष्ठांक : ७२-१०६

| गावांकः       |                            | गावांक:    |                             |
|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| 8             | राज्ञ उद्यानं प्रतिगमनम्   | ¥α         | प्लक्षपत्लवाः               |
|               | र्नुवर्णनम् २-८६           | 38         | कुसुमावचयकलाः               |
| ম্            | वसन्तर्तु प्रवृत्तिः       | ४०         | नवचूतः                      |
| ą             | <b>मदनाधिक्यम्</b>         | ५१         | बकुलदाम                     |
| 8             | मदनप्रतापः                 | ४२         | मल्लिकामाला                 |
| ų             | <b>भू</b> तः               | Χź         | जपादाम                      |
|               | मलयानिलः                   | KR         | माधवीस्रक्                  |
| १६            | सिन्दुवारपरागः             | **         | लवली                        |
| १७            | वशोककुसुमम्                | ×          | अमनोज्ञमाला                 |
| १८            | अन्दोला                    | <b>2</b> 9 | बकुलपुष्पाणि                |
| <b>१६</b> —२६ | दोलाविलासः                 | ४८         | लवलीकलिकाः                  |
| २७            | तिलकपुष्पविकासः            | xe 40      |                             |
| २८            | मधूकतरुः                   |            | वत् प्रेवसीभिः सह सस्नेह    |
| २६            | <b>अ</b> शोकतरः            |            | <b>पः</b> ६१-७२             |
| ₹ •           | पलाशतरः                    | E S        | वर्णकुसुमत्रोटने प्रार्थनम् |
| ₹ १           | <b>पाटलिपु</b> ष्पम्       | ६२         | तिलक्षुसुमम्                |
| <b>₹</b> २    | कु रबक पुष्पम्             | ६३         | लवली कुसुमानि               |
| ३३            | शिरीषपुष्पलग्ना भ्रमराविलः | ६४         | बकुलाशोक पुष्पाणि           |
| ३४— ३५        | पिकीगानम्                  | Ę¥         | हिन्ताल मञ्जरी              |
| ३६            | लवली                       | ६६         | पलाशकुसुमम्                 |
| ₽७            | पिकी                       | ६७         | रम्भावतंसः                  |
| 35            | मध्या ह्रतरुः              | ६८         | पुन्नागः                    |
| ३६            | किंगुका:                   | 37         | पूगफलीबालपुष्पम्            |
| 80-88         |                            | 90         | <b>ज</b> पाकुसुम <b>म्</b>  |
| ४२            | शिरीष:                     | ७१         | फुल्लविच किलम्              |
|               | कणिकारः                    | ७३         | कीडनप्रस्तावः               |
|               | विचिक्तल:                  | 3226       | कींबा                       |
| ΥĘ            | पुष्पितलवली                | 60         | राज्ञो ग्रीष्मदर्शनम्       |
| 80            | पलाशकुसुमम्                |            |                             |

14

( ऋतुर्यः सर्गः ) युक्तीकः : १०७—१३८ वाषांक: गायांक: हालक्षञ्जिकाकरगतपटेभ्यः प्रीव्मर्तुवर्णम् १--७७ 38 सर्वेष समं जलनिर्गमनम् राजान प्रति वौवारिकस्य 8 वसपूरेण कीडागिरितरु 32 ग्रीधमधीविषयकं जचनम्। सेचनम् २ पथिकस्य लपनम् विटलोंककल्पितं जले दक्षि-33 ₹ काञ्चनार वृक्षः मधुसाहस्थम् ¥ नवकाञ्चनकेतको जलप्रवाहाणां मलयवायुतोपि 38 ĸ ग्रीष्मश्रीस्पष्टत्वम् **मदनान्निप्रदीपक**रवम् नवमलिकामल्लीजपाः Ę विशेषतो जसवायुनामभि ₹X भीरी शब्दे ग्रीव्म श्रीर्गायती-9 मदन। ग्निप्रदीपकत्वम् त्युत्प्रेक्षा तत्रत्यकीडामिरितरूणां जसेन 34 चीरीणां पधिकाम् प्रत्युल्ल-ᄃ **कावण्योपेतत्वम्** कीडागिरितरतले ₹9 कुसुमा-मल्लिकावचयकर्र्या भणनम् 3 **मरणराशीकरणम्** १०-२१ वारवितानां सबदासबद-चन्दन बुस्णयुक्त क्रीडागिरि 35 लपनकर्तीणां द्वाकारसपानम् दश्चिमधुशोभाहार-जलानां २२ आ म्रमधूको करवम् 23 बर्ज् रप्रियालपनसानामुद्यानम् लीलागिरिनिर्श्वर 3 6 शिरीपकिंशुकबकुलगन्धः २४ कामजयवैजयन्ती साहश्यम् राज्ञो घारागृहगमनम् २५ मिथुनमनसां 80 तरुण पूर्वदक्षिण-२६ जलयन्त्रस्य परस्परं मेलनम् पश्चिमोत्तर भागेभगो जलीब स्त्रीणां जलेकेत्युत्सवे प्रवृत्तिः 88 प्रवर्तनम् जलकेलिः ४२--७७ वेदिकामकरमुखादिभ्यो 20 म्याक्षीणां जलगाहनम् 82 ४३---४५ रूपाधिकस्त्रीदृष्टिय जलीय प्रवर्तनम् तटस्थ पञ्चालिकाकर्णादिश्यो २८ **युवजनवचनम्** कस्यचित् त्रियागण्ड्वप्रात्या जलीय प्रवर्तनम् 86 जलविन्दु प्रमोदः 35 **य**न्त्रनि:सृत कस्यवित् प्रियाकत्कं जल-व्याप्तत्वाद् वृक्षेषु रोमाञ्चो-स्त्रेसा त्राडनम् अबलानो प्रिये सह जलकेशी जलकाणदर्शने ₹ 0 तत्र अनप्रवर्तनम् प्रवृत्तिः

| नायांकः    |                                                         | गर्पाकः   |                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| AF         | तासां जलेनाक्षिकज्जलका-<br>लनेपि योभातिषयः              | ХR        | बक्रत्यकारिणा सह रिरसन्तीं<br>प्रति संख्या निषेधः    |
| ४०         | हरिद्रागौरीणां स्वसमान'-<br>वर्णाभिः सह जलकेलिः         | ሂሂ        | जामातृनुद्दिश्य संभली-<br>जल्पनम्                    |
| K.t        | जले भर्तुरग्ने कस्याश्चिदुक्तिः                         | X &X=     | जलक्षणे प्रसादिवतुभागते<br>प्रिये मानिन्या रोदनम्    |
| ५२         | जले बस्त्राकर्षेणपरं प्रियं<br>प्रत्यबलाकृतनिर्भस्तंनम् | ¥200      | कुमारपालं प्रति दौवारिकस्य<br>जलकीडा प्रवृत्तराजसमूह |
| Χź         | अन्यासक्तं प्रियं हृष्ट्वा                              |           | विज्ञापनम्                                           |
|            | कस्यश्चिद्रोदनम्                                        | ७६        | प्रावृट्काल प्रवृत्तिः                               |
|            | (                                                       |           |                                                      |
|            | (पञ्च                                                   | मः सर्गः) | <b>ट्टांक : १</b> ३६१६८                              |
| गाथांकः    | प्राबृद्वर्णनम् १ —४४                                   | गार्थाक:  |                                                      |
| १          | नीपगन्धस्य सर्वत्र प्रसरणम्                             | 8.8       | उद्यानजनस्य अम्लिकाकुसुम                             |
| २          | मयूरपिकी गायन श्रवणे                                    |           | दर्शनेन हर्षः                                        |
|            | प्रोषितविलाप.                                           | \$ X      | लांगलीकुसुमस्य सकलजन-                                |
| 3          | सर्वत्र मालतीगन्धप्रसरणम्                               |           | मनोहरत् <b>वम्</b>                                   |
| ¥          | सुगन्धिवायु परिश्रमणेन<br>प्रेषितानां निश्वास परिमोचनं  | १६        | सालयूषीसिलिन्ध्राणामुल्ल-<br>सणम्                    |
| ¥ ~        | मालतीलतया पूर्वानिलेन च<br>पथिकचित्तस्य विक्लवत्वम्     | १७        | कुटजविकसनं यूथिकागन्ध<br>प्रसरण वेणुकडंग कन्दलनं च   |
| •          | कुमारपालं प्रति बारामिक<br>कर्तृकं वनोद्देशमनोहरत्वस्य  | १८        | लीलायुष्करिणी मेघमुक्तजलं<br>कलमांकुराम्ब            |
|            | विज्ञापनम्                                              | 38        | तायिच्छः कमलिनी भेक-                                 |
| <b>v</b>   | श्रीफलवृक्षः                                            | •         | कुलं च                                               |
| 5          | जम्बुदाहिमी फलानि                                       | २०        | निचुलादीनां वने वायोः                                |
| 3          | नीपकुटजार्जुनतापिच्छाः                                  |           | सौरभ्यम्                                             |
| <b>?</b> o | लांगली यूचिकाकृष्माण्डीवि-                              |           | प्रावृतिकं पद्मावती देवी पूजा                        |
|            | म्बीना पुष्पितानि वनानि                                 |           | निमित्तं मालिनीनामन्योन्यं                           |
| ११         | केतकीवनम्                                               |           | जल्पनम् २१ - ४५                                      |
| १२         | कुटबार्जुनसर्जंपरिमलः                                   | 78        | नीपकुसुमानयने आसनदाने                                |

**१**३ मालतीगन्धः

| गामांक:      | \$7 F W                           | गरपांक:    | 11                                                      |
|--------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 22           | स्माने कह्मारपत्रिकानयने व        | संर        | किंगम् ४६—६५                                            |
|              | निवेश:                            | ٧Ę.        | zurawa izr                                              |
| <b>२</b> ३   | दर्दुरमयेव स्नाता किमिति          | 80         | सारसशुकहंसाः<br>कुरुर <b>स</b> ञ्जनपलाश्वपत्राणि        |
|              | प्रथन:                            | ४६         | सारसदर्शनम्                                             |
| 28           | दूर्वाः कि मातीयन्त इति           | 38         |                                                         |
|              | प्रथन                             | ¥0         | पंकजमाला हंसवधूश्रमयैः<br>सप्तपर्णद्विदर्भनेन पश्चिकाना |
| २५           | तुलसीग्रहणे निदेशः                |            | मोहिनद्वा                                               |
| 2 €          | केतक्या आनयने निदेशः              | 48         | शालिगोपिकागायनेन सूर-                                   |
| २७           | वाडिमीफलत्रोटनम्                  | ~ •        | वधूगतिस्वननम्                                           |
| २८           | मुस्ताधूपकरण <b>म्</b>            | ५२         | बाणकुसुमदश्तेन पश्चिकवधूनां                             |
| २६           | पल्लवल जलस्नानं कुती              | •          | मूर्छनम्                                                |
|              | विस्मृतमिति प्रश्नः               | ¥ इ        | सारसादिभ्यः शालिवन-                                     |
| ३०           | नीपावचये कुतः आलस्य-              | • • •      | गीपनम्                                                  |
|              | मिति प्रश्नः                      | XX         | केशरसुगन्धिवायोः सर्वत्र-                               |
| ₹ १          | जलानयन विस्मरणे प्रश्नः           |            | प्रसरणम्                                                |
| ३२           | जलकलुषणं कुतः कृतमिति             | યપ         | अगस्तिपुष्प सुगन्धिवायो-                                |
| _            | प्रयनः                            |            | र्वहनम्                                                 |
| \$ <b>\$</b> | पूजाप्रस्तावे बलाकाभि सह          | ध्रह       | अगस्तिपञ्चलरजसां स्फुरणम्                               |
| 214          | क्रीडने प्रश्नः                   | 46         | पद्ममालाबीक्षणे तुप्त्यभावः                             |
| 38           | यूथिका पुष्पानयने निदेशः (        | . X =      | असनवृक्षपुष्पं कामदेवस्य बाणः                           |
| <b>३</b> ५   | पद्मिनी पत्रानयने निदेशः          | χE         | पुष्पित निर्मुण्डी दर्शनेनापि                           |
| ३६           | जम्बुफल समर्पण निदेश:             | ~~         | विरहिणीनां वधः                                          |
| ३७           | बिल्विकसलयलो घ्रकुसुमानां         | Ę o        | फुल्स भण्डीर भ्रमरवलेवंनश्री                            |
| 35           | ग्रहणम्<br>आमलकफलानयने प्रार्थना  | `          | वेणिसादृष्यम्                                           |
| 38           | यवग्रहणे अभिवचनम्                 | ६१         | पुल्लासनवृक्षात् पथिकस्य दूरे                           |
| 80           | कुटजकुसुमग्रहणे अभिव <b>य</b> नम् | **         | गमनम्                                                   |
| ¥?           | चम्पककलिकाग्रहणे अभि-             | ६२         | · कनकप <b>क्रुजै</b> जिनाचैनम्                          |
| • (          | वचनम्                             | ' ६३       | विम्बमकंटीफले                                           |
| ४२           | धवप्रस्त स्रजः                    | Ę¥         | कुमुदकासपुष्पाणां चलन                                   |
| ¥\$          | स्थलन लिनी कुसुमाहरणे             | <b>,</b> - | विषसने                                                  |
|              | प्रार्थना                         | ę.ĸ        | सहस्रलिगाच्यं सरः                                       |
| XX.          | सल्लकीकृषुमाहरणे प्रार्थना        | <b>₹ ₹</b> | वर्षेत सरदुषसंहरूरः                                     |

| गावांकः     |                                    | गार्थाक:   |                                           |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| हेमल र      | शंक्षिरवर्णनम् ६६ ६६               | 53         | फलिनीलोधकुसुमानां विक-                    |
| •           | कलकण्ठानां विक्षोमादि कुन्द-       |            | सनम्                                      |
|             | सता दर्शनं भ्रमरविस्फुरणं 🔻        | द३         | बारुणीपुष्प विकसनम्                       |
| ʤ           | फुल्ललवली फलिनीसताः                | 28         | फलितबदर्यः                                |
| ĘŁ          | कृष्णेक्षुरक्षक स्त्रीणां गीतम्    | κX         | पुंनाग लवली कुन्दपुष्पाण्य-               |
| 90          | चणकादिरक्षक स्त्रीणामुद्यमः        |            | नंगस्य जयसाधनानि                          |
| ७१          | वनितानामन्योन्यं सपनम्             | <b>=</b> § | फलिनी कुसुमै सर्वेषामिक-                  |
| ७२          | नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर      |            | सुखहर्ना                                  |
|             | वार्ता                             | 50         | ज्ञानवर्णनीपसंहारी राज्ञः                 |
| <b>U</b> \$ | मु <b>पु</b> कुन्दकुसुमाहरणम्      |            | सौधगमनं संध्याकर्मं च                     |
| 98          | पारसीमू <i>च</i> कालिगुञ्जितादि    | 44         | राजानं प्रति सूतानां संध्या-              |
| ७४          | यवरक्षक गोपीगीतम्                  |            | कालादि बोधकं पठनम्                        |
| ७६          | मञ्बकमाला                          | 32         | चक्रवाक विरहः                             |
| ७७          | कुन्दलवली पुष्पाणि                 | F3-03      | मुनिबदुक जल्पनम्                          |
| ৬৯          | युवगोपीमूलको युवगोपानाम्           | €3€७       | वासकसञ्जाया भोगादि-                       |
|             | हर्ष:                              |            | विन्तनपूर्वकं प्रियशय्याकरणम्             |
| 30          | नारंगफलानि                         | E=- 90 X   | पांसुलानां मिथो भाषणम्                    |
| ۾ ⊶ڪڊ \$    | स्त्रीणां नामग्रहणपूर्वकं कुन्द-   | १०६        | चन्द्रोदयः                                |
|             | पुष्पावचयविषयकं लपनम्              |            |                                           |
|             |                                    | כ          |                                           |
|             | ( षच्ठ:                            | सर्गः )    | वृष्ठांक : १६६२०७                         |
| गाथांकः     | चन्द्रोदयवर्णनम् १-२१              | गावांक:    |                                           |
| १—३         | कैरविण्याः शशिनं प्रतिप्रश्नः      |            | कुलटानां बिटपार्श्वगमनम्                  |
| 8           | रथांग्या दूरस्थरथांग प्रति         | <b>१</b> o | भमरस्य कुमुदरस स्नान                      |
|             | दु:खकयनम्                          |            | व्यापृत्वादिव कमल मुक्ल-                  |
| ¥           | त्रियाविरहेण रथांगस्य क्षुधि-      | 22         | त्यागः<br>चन्द्रिकया सर्वस्य सुक्षितत्वम् |
|             | तस्याप्यबुभुका                     | <b>१</b> २ | चन्द्राय किनरीणामर्घ्यानम्                |
| Ę           | मुनीनामवश्य कृत्ये प्रवृत्तिः      |            | आकाशास्ट शशिवर्णनम्                       |
| 6           | सर्वेषां चन्द्रिकेक्षणे प्रवृत्तिः |            | मण्डपिकामध्यारूढस्य नृपते-                |
| <b>5</b>    | वकोराणां वन्द्रिकापान-             | 11 1       | वंगंतम्                                   |
|             | मलीनां निर्युष्टीपुष्परजः          | २७         | कुमारपालस्य मण्डपिकाया-                   |
|             | पानम् ।                            |            | मुववेशनम्                                 |
|             |                                    |            |                                           |

| माचाकः      |                                           | यागांक:    |                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| ₹व          | मृज्योगध्योगं पुरोहितस्य                  | X.C        | अमरीधिः इतं योध्ना                                         |
|             | <b>ब</b> न्त्रपठनम्                       |            | वरीतुमादरणम्                                               |
| 35          | शक्षकीपे वासरपाहिणीवा-                    | #3         | असंभाव्ययुद्धविधानाचोधाः                                   |
|             | मुपसरणम्                                  |            | मिनस्य गणा इवेत्युरप्रेक्षा                                |
| ₹ 0         | अनन्तरं तूर्यं रवः                        | ¥\$        | केषांविनमल्सिकार्जुनयोधानां                                |
| <b>३</b> १  | स्वस्वकमं करणाय स्त्रीणा-                 |            | स्नानाचपहाय युद्ध प्रवृत्तत्वम्                            |
|             | मुपसरणम्                                  | ÁR         | मिलकार्जुन नृपस्य गुर्जर                                   |
| <b>३</b> २  | बारविलासिनीकृतो नीराज-                    |            | सुषटान् प्रहर्तुं प्रवृत्तिः                               |
|             | नाविधिः                                   | XX         | अपन्यमांसामनेभ्यो मांस-                                    |
| ३ व         | इतरनृपाणामञ्जलि <b>बन्धः</b>              |            | दानम् ।                                                    |
| <b>\$</b> 8 | राज्ञः पुरो महाजणिकामुववे-                | <b>५</b> ६ | राज्ञः सिंहध्वनिः                                          |
|             | शनम्                                      | <b>X</b> 0 | राज्ञ इभगारहा युद्ध प्रवृ-                                 |
| #K          | इतरराजदूतानां सभायां दूरत                 |            | त्तत्वम्                                                   |
|             | उपवेशनम्                                  | £≈—€0      | कुमारपालसैन्ये मिलकार्जुन                                  |
| <b>३</b> ६  | सभावा राजैकाग्रवित्तत्वम्                 |            | कृतः स्वसेनाया अवकाशः                                      |
| ३७          | मणिवेदिकाषु प्रतिविम्बत-                  | ₹ ?        | कुमारपालसैन्यस्य मल्लिका-                                  |
|             | स्वाज्जनस्य भतगुणत्वम्                    |            | र्जुनस्योपरि बाणवृष्टिः                                    |
| ₹ 5         | नीराजनविध्यनन्तरं वारवनि-                 | ६२         | तथाबुष्टं हष्ट्वा हतोवसिति                                 |
|             | तानामुववेशनम्                             |            | कुबारपालसेन्बस्य गर्जनम्                                   |
| 3 €         | स्वगंश्रुतविभवादित्वात्सभाया              | £ 3        | कुमारपालभटानां राजित-                                      |
|             | <b>उत्कृष्टत्वम्</b>                      |            | वर्मादित्वम्                                               |
| ¥0          | सांधिविग्रहिकस्य राजविज्ञपन               | Ę¥         | युद्धे रुधिरप्रवाहः                                        |
|             | प्रस्तावः                                 | ६४         | कुमारपाल भृत्यैमित्लकार्जु-                                |
|             | सका ४६—६०६                                |            | नस्य लज्जां प्रापिततस्वम्<br>मस्लिकार्जुनकृतं केषांविद्यी- |
| ४१          | कृंकुणाधीशवृत्तान्त निशामने               | ६६         | धानो शरताडनम्                                              |
| V5 V        | प्रार्थनम्                                | G to       | सिंहनादेन केषां चिद्मटानां                                 |
| X= 20       | राज्ञो योधानां कृंकुणागमनम्               | ĘĠ         | निरसनम्                                                    |
|             | तेषां परवसमनु प्रसरणम्                    | Ę          | कुमारपालसैत्यकृतं मल्लिका-                                 |
| χE          | कृंकुणाधिषस्य स्वपुराब्दहि-<br>निःग्ररणम् | - ·        | र्जुनहस्तिभेदनम्                                           |
| ¥0          | दुर्गान्नःसृतानां तद्योधानां              | 5.5        | तत्सुभटादीमां नामः                                         |
|             | कुमारपालयोधैः सह युवम्                    | 90         | राज्ञो ज्ञिरसक्केदनम्                                      |

| -गामांकः    |                                          | गायांकः          |                                         |
|-------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 98          | त्ततः कुमारपालस्य विकण-                  | <b>⊊</b> ₹       | तत्सैन्बकृतं दशाणंपतिनगर-               |
|             | दिक् स्वामित्वम्                         |                  | विलुण्टनम्                              |
| ७३          | पश्चिमसदिक्स्वामि सिन्धुपतेः             | दर               | तत् कमकहरणम्                            |
|             | कुमारपालाज्ञावतित्वम्                    | <b>5</b>         | तच्च मूप <b>च्छेदनम्</b>                |
| ७४          | जवनदेशाधीशस्य कृमार-                     | 48               | तत् सप्तांगसंपदरणम्                     |
|             | पालाराधनोपायाध्याय                       | ۳X.              | कुमारपालसेनाकृतं वेदी-                  |
|             | कत्त्रम् ।                               |                  | नगरी शमानसण्डमम्                        |
| <b>y</b> e  | उन्देश्वरस्य तन्मित्रभूतस्यम्            | द६               | तत् कृतं रेवागतनकादीनां                 |
| ७६          | वाराणसीस्वामिनस्तद् द्वार-               |                  | मर्दनम्                                 |
| •           | मण्डकत्वम्                               | 519              | रेवातटे कुमारपालबलस्य                   |
| <b>૭</b> ૭  | ्मग्रहदेशाधियस्य पामृतदा-                |                  | निवेश:                                  |
| 99          | •                                        | 532 <del>3</del> | मथुराधीशेन कनकादि                       |
|             | तृत्वम्                                  |                  | समर्पणेन कुमारपालसैन्या-                |
| 95          | गौडदेशाधिपतेर्महेमकुलदा-                 |                  | त्स्वपुरस्य रक्षणम्                     |
|             | तृत्वम्                                  | 88               | कुमारपालाश्रयहेलोर्जंगल-                |
| 30          | तत्सेनायाः कान्यकुञ्जेशभय-               |                  | पतिकृतं गजसमपंणम्                       |
|             | कर्तृत्वम्                               | £x-60            | ६ जंगलपते राजानं प्रति                  |
| 50          | तच्छिबरस्य दर्शनाद्शार्ण                 |                  | विज्ञप्तिः                              |
|             | नृपतेर्भयेन मरणम्                        | 600              | कुमारपालस्य स्वपनम्                     |
|             |                                          | ]                |                                         |
|             | ( सप्तमः                                 | सर्गः )          | पुष्ठांक : २० <b>५—२३</b> ६             |
| गार्थांकः स | वापान्ते राजः परमार्चकिन्ता १-           | ८४ गायांक        | •<br>•                                  |
| 8           | चिन्ताप्रस्ताव:                          | 9                | विषयाभिलाषिणः प्रशमाभावः                |
| २           | जीवस्य कुकर्मभि: संसारे                  | Ε,               | कामव्शगतस्य मित्रादि भायाः              |
|             | भ्रमणम्                                  |                  | वसनम्                                   |
| 7           | मन्मधमोहाभावे सिद्धक्षेत्रेषु<br>संचरणम् | 8                | महिलावगगतस्य गम्यागम्येति<br>विवेकामावः |
| ٧           | मदनेनाभ्रामितस्य धन्यस्यम्               | 80               | स्त्रीरक्तस्यार्यक्षेत्रे व्यर्थमा-     |
| ¥           | स्त्रीभिरभान्तवित्तस्य प्रशम-            |                  | यमनम्                                   |
|             | राज्यम्                                  | ११               | स्त्रीविरक्तस्य ज्ञानादिप्राप्तिः       |
| Ę           | त्यक्तयुवतिसंगस्य सौक्यादि               | १२               | काम्तिवितस्य संसार पुनरा-               |
|             | प्राप्तिः                                |                  | ग्मनाभाव:                               |

| गाथांकः                  | 1                                  | गार्थाकः   |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| <b>28</b> ·              | महारमनां स्वीणिः सह                | 38         | वसमुक्रमारस्य प्रमंसा              |
| -                        | रम्णाभावः                          | ३७         | गौतमस्यामिनः प्रशंसा               |
| \$8                      | विश्वक्षणस्य स्त्रीष्वनुरागा-      | देव        | मध्यम् भारमुनेः प्रशंसा            |
|                          | भाव:                               | 35         | सुधर्मस्वाभिनः प्रशंसा             |
| १५                       | स्त्रीणां माबादि पूर्णत्वम्        | 80         | जम्बुमुनेः प्रशंसा                 |
| १६                       | स्त्रीणामस्थिरत्रेमानुबन्धत्वम्    | 88         | प्रमनप्रभीः प्रशंसा                |
| १७                       | स्त्रीणां धीर धेर्यहन्तृत्वम्      | <b>ጵ</b>   | जिनवचनस्य प्रशंसा                  |
|                          | त्रीसंरोन पुरुषस्य शक्त्यादेनीशः   | 8.5        | गुरुम्यो लब्धसम्यक्तस्य            |
| 39                       | रमण्यधरपानकर्तुः पाण्डित्या-       |            | संसारभयामावः                       |
| •                        | देविफलत्वम्                        | A.A.       | हृदयोल्स सित्र जिनागमानां          |
| २०                       | स्त्रीणां बहीरम्यत्वादिन्द्र       |            | प्रशंसा                            |
|                          | वारणफल समत्वेनानुरागा-             | ४४         | उल्लसितजिनसमयस्य ज्ञानो-           |
|                          | विषयत्वम्                          |            | ल्लासः                             |
| २१                       | तासां कफपूर्णेच्यानने मूढस्य-      | 86         | विवेकिनो जिनमतावगाहनम्             |
|                          | स्यानुरक्तत्वम्                    | <b>8</b> 9 | अवगाहित जिनवचनस्य मोक्ष-           |
| २२                       | युवतिसक्तानां शीलादिनाशः           |            | प्राप्तिः                          |
| २३                       | स्त्रीसंगे युक्तायुक्तविचारा-      | ४८         | भगवद्वचनं गृह्धतः कर्मगणस्य        |
|                          | भावासासां दर्शनानहत्वम्            |            | नाशः                               |
| २४                       | स्त्रीविलोकनं त्रिकालक्ष निषि-     | 38         | गृहीत प्रवचनानां मुक्तिः           |
|                          | दम्                                | ሂ۰         | गृहीतन्नतानां गुणप्रशंसा           |
| २५                       | स्त्रीपार्श्वस्यस्य गुर्वाद्यनादर- | ४१         | महामुनीनां तपस्याचरणम्             |
|                          | करस्वम्                            | x ? x e    | बहंतां वर्णनं नमस्कारम्ब           |
| २६                       | स्त्रिया असच्चेब्टितं ज्ञात्वापि   | ६०         | सिद्धान्त्रति शरणार्थं गमनम्       |
|                          | तत्स्पर्धकर्तुः सोपहासो नम-        | ६१         | सर्वसिद्धानां नमस्कारः             |
|                          | स्कार:                             | ६२         | सन्मार्गस्य बोधकानामा-             |
| २७                       | स्त्रीस्पर्शस्य पुष्यहानिकरत्वम्   |            | शायीणां ध्यानम्                    |
| २=                       | स्त्रीणां न्यग्जातीय व्वपि प्रेमा- | € ∌        | आचार्यान् ज्ञानप्राप्तये प्रार्थना |
|                          | नुबन्धित्वम्                       | £8 £X      | उपाध्याय प्रशंसा                   |
| 38                       | तासां परलोकादिनाशकत्वम्            | ६६६७       | साधु प्रशंसा                       |
| ₹०                       | तासां शुनीनामिव अकांका-            | ६द         | पञ्चपरमैब्डिस्याने निदेशः          |
|                          | <b>गीयत्वम</b>                     | £\$=3      | श्रुतदेवी प्रशंसा                  |
| ₹₹₹₹                     | स्यूलभद्रमुनेः प्रशंसा             | 5 <b>8</b> | अतदेवीमुद्दिश्य राज्ञो बोधा-       |
| \$ <b>3—</b> \$ <b>X</b> | ब ज वें प्रशंसा                    |            | र्पणविषये प्रार्थना                |

| :या <b>णां</b> कः     | •                                | गार्थाकः       |                               |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>د</b> ٧            | श्रुतदेवी विशेषमुपदिशत्वित       | 73             | जगदुत्तंस रूपायां कीतीं       |
|                       | प्रार्थना                        |                | आशंसा                         |
| <b>=€</b> —€8         | कुमारपालं प्रति श्रुतदेश्याः     | <i>e3</i>      | एकछत्रराज्यकरणे आर्मसा        |
|                       | प्रत्यक्षदर्शनम्                 | <b>&amp;</b> 5 | इन्द्रसमस्व प्राप्ती आशंसा    |
| ६२                    | श्रुतदेवीवास्यप्रस्तावः          | 33             | बास्वर्धरसातलं कीर्ति प्रसरणे |
| ध्तदेवी वाष्यम् १३१०० |                                  |                | गार्शसा                       |
| £3.                   | राज्ञ इन्द्रमित्रत्व प्रतिपादनम् | १००            | <b>ब</b> रयाचनेनुज्ञा         |
| 88                    | राजानं प्रति जिनपतिकत् क-        | १०१            | राजाः अतदेवी प्रति विज्ञ-     |
|                       | रक्षणाशंसा                       |                | पयितुमारम्भः                  |
| ĸ3                    | राजानं प्रति कृतकृत्योसीति       | १०२            | उपदेशकरणे प्रार्थना           |
|                       | प्रतिपादनम्                      |                |                               |
|                       |                                  |                |                               |
|                       | (अण्टः                           | मः सर्गः)      | पृष्ठांक : २४०—२६६            |
| गायांक:               |                                  | गाथांकः        |                               |
| ٤                     | सरस्वतीकृतोपदेशस्य प्रस्तावः     |                | योगिनः शठाशठ बन्धुत्वादि-     |
| उपवेश                 | गप्रकारः २—≒२                    |                | प्राप्ति:                     |
| <b>2-8</b>            | मोक्षस्य साधनानि                 | <b>१</b> ३     | स्थिरसमाधेर्योगिनो धन्यस्वम्  |
| ¥                     | शत्रुमित्रयोविषये अहमिति         | 18             | सर्वविषयपरित्यागे निदेशः      |
|                       | बुद्धिकरणम्                      | १५             | आत्मनः सुषुम्णायां स्थिती     |
| Ę                     | मदनाद्या आन्तराः षट्शत्रवी       |                | मुक्तिप्राप्तिः               |
|                       | विजेतव्या इति चिन्तनम्           | १६             | ज्ञानादिरक्षगार्थ रागद्वेषा-  |
| و.                    | मोक्षपदं गतस्य योगिनः पुनः       |                | दीनां नाशः                    |
|                       | संसारागमनाभावः                   | 20             | पद्मासनादिभिरेव मोक्षः        |
| 5                     | कुवासनानां सर्वकर्मणां व         | १८             | इडापिंगलयोर्मध्ये मनसः        |
|                       | नागस्य साधने द्वे                |                | संचारणम्                      |
| 3                     | वर्हतां परममन्त्रपठने सर्व-      | 38             | विरागवासनाया दुष्करत्वम्      |
|                       | जनस्यापि निवृत्तिः               | २०             | समयाचारमनः शुद्ध्योर्मुक्ति   |
| 70                    | विषयपरित्यागं विमा अरण्य-        |                | साधनत्वम्                     |
|                       | गमनादेरपि निष्फलत्वम्            | २ <b>१</b>     | विषयत्यामपूर्वकं समाधिलीन-    |
| 22                    | चत्वारिमंगलमित्यादिमन्त्र-       |                | चित्तत्वेनावस्थानम्           |
|                       | पठने मुक्तिश्री प्राप्तः         | २२             | मनः पवनयोमियोवष्टम्भ-         |
| <b>१</b> २            | सर्वज्ञराजबरणानुष्यानेन          |                | नेन मुक्तिः                   |

| मार्चाकः   |                                               | मार्थाकः   |                                  |
|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 45         | नाडीपनन संयोगज्ञानं बीच                       | AX         | बत्बदंचनावि निर्वाणस्य           |
|            | साधनम्                                        | 1          | ब्रारणम्                         |
| २४         | समाधिनिष्ठानां बरागरणा-                       | XX.        | साधुनां वचनानि हहित्वा           |
|            | तिभयाभावः                                     |            | सपसः कर्मनाकः कर्तव्यः           |
| २५         | बह्मरन्ध्रे भनोनियोजनं मुक्तेः                | ΧÉ         | गुरुवनकथितस्तार्थं धारणेण        |
|            | साधनम्                                        |            | जीवित साफल्यम्                   |
| २६         | शत्रुभित्रयोः समभावेत                         | ey.        | श्चिरसा गुरुपादस्पशंस्तुदुप-     |
| _          | दर्शनम्                                       |            | देशेन प्रियवचनादि                |
| <b>२७</b>  | अहिंसाप्रधानी धर्मः क्रिय-                    | 8¢         | ब्रनिष्सया विपत्तिकरस्य          |
| 2-         | तामित्युपदेशः                                 |            | गुरोस्त्यायः                     |
| २६<br>२६   | अहिसादवनस्य प्रश्नंसा<br>तपसा जन्मनः साफल्यम् | <b>λ</b> € | दवाधमंत्रशमाचरणं कर्मच्छे-       |
| ₹0         | सामान्यजनस्य निर्वाणस्वरूप                    |            | दनं च                            |
| 40         | विचाराभावः                                    | χo         | जिनवचन प्रमाणस्य पुरुषस्य        |
|            | राजान प्रति श्रुतदेवीवाक्यम्                  |            | जगज्जन्मकारणादिकानम्             |
|            | ₹8—₹€                                         | ५१         | मिष्याधमचिरणनिषेधः               |
| ₹ <b>१</b> | ससारकान्तारे मा निपतेति                       | प्र२       | यनतत्रापि स्थितेन सम्मक्त्व-     |
| 7.         | उपदेशस्त्वया सर्वेषां कार्यः                  |            | मनुरागम्य कार्यः                 |
| ३२         | सर्वत्र समभाव कृषित्यादिः                     | X3         | इन्द्रियजये कोश्चादिकपकवाय-      |
| , ,        | उपदेशस्त्वया सर्वेषां कार्यः                  |            | जयः कषायक्षये कर्मनाशश्च         |
| 33         | जीवदया कर्तव्येत्यादिः उप-                    | XX         | कर्माणि तपसा बिना दुर्ज-         |
|            | देशस्त्वया सर्वेषां कार्यः                    |            | यानि। तपसः फलम् त्व-             |
| 38         | महर्षिसेवन कर्तव्यमित्यादिः                   |            | परिज्ञ यम्                       |
|            | उपदेशस्त्वया सर्वेषां कार्यः                  | xx         | मोक्षसुखं गाश्वतं देवादीनां      |
| <b>३</b> ४ | धर्मप्रतिपादकसिद्धान्ते ग्रहं                 |            | सुखं त्यल्पकालम् ।               |
|            | मुवित्यादिः उपदेशस्त्यया                      | χę         | कर्न् त्वप्रयोजकत्ववृद्धिरहितस्य |
|            | सर्वेषां कार्यः                               | 1hon       | विवेको परिमितः                   |
| <b>३</b> ६ | युष्माकं संयमक्षेत्रमोक्षी न                  | ¥19        | मिच्यादशॅनखण्डकस्य गुरु-         |
|            | दूरे इत्यादिः उपदेशस्त्वया                    |            | जनस्य प्रगिपातः कार्यः           |
|            | सर्वेषा कार्यः                                | X          | रागाद्यकलुषितचित्तस्य ब्रह्म-    |
| 7888       | देव्याः कुमारपावं प्रति पर-                   |            | परस्य तस्मिन्नेव भवे निर्वाण-    |
|            | कृत निन्दासहनाखुपदेशः                         |            | प्राप्तिः                        |
| 8\$        | स्त्रीवचनेऽनासक्तस्य मोझ-                     | 3%         | सन्तोषामृतेन बिना सुल-           |
|            | सुखम्                                         |            | प्राप्तेरभावः                    |
|            |                                               |            |                                  |

| गार्थाकः   | 7                                                                                  | वार्षाकः   |                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ęo         | ज्ञानदर्शनचारित्रक्य रत्नत्रवे<br>विना सुक्तेरजावी भाण्डेन<br>विना केतव्यवस्तुन इव | इ<br>७     | श्रुतार्थस्य अवणे कर्णयाः<br>श्रुतार्थस्य स्थिरीकरणेड्ड्वस्य<br>अञ्जार्थस्यम्   |
| ĘŖ         | जिनागमासीकर्न विना भव-<br>हानोपाय मोक्षसंप्राप्त्युपाय-<br>योरभावः                 | <i>0</i> 8 | यस्य कर्णे जिनागमवचन<br>मात्रमपि प्रविष्टं तस्य स्वदी-<br>यंमदीयमिति ममस्वाभावः |
| ६२         | चञ्चला संपत् घ्रुवं मरण-<br>मिति सर्वस्मिन् वदस्यपि न<br>कस्यापि महायुनिसमागम      | <b>9 X</b> | यावज्जीवं दमकरणे सिद्ध-<br>कोकगमनम्                                             |
| ६३<br>६४   | साध्य संयमाभावः<br>मुक्तिमुखस्य साम्रनानि<br>यत्र कुत्रापि स्थितौ जीव-             | ७६         | भद्त्वादीनां सिद्धि प्रति<br>प्रशमादीनामुत्तरोत्तर मुच्य-<br>मानानां कारणत्वम्  |
| Ę¥         | दयाया मुक्ति प्रति कारणस्वम्<br>तपसा सह संयमनाद्यभावे                              | ७७         | क्रोध मानमायाजाललोभा-<br>नामन्तं कृत्वा निवर्तने निदेशः                         |
| ६६         | साधुमध्ये गणनाया क्षभावः<br>धर्महीनादावपि दयां कृतव-<br>तोत्रैव सिद्धिः            | ৩=         | संसारत्याग शिवसौड्यसंवे-<br>दनयोरति निश्वलं मनं<br>कारणम्                       |
| ६७         | मनसः सुस्थिरत्वकरणे संसार-<br>स्थितं विषण्णं प्रत्युपदेशः                          | 30         | चित्तादीनामनाकुलस्वादि<br>करणे निश्चलं ध्यानं कारणम्                            |
| Ęs         | रात्रिभोजनात् यापे पतनं<br>ततः संसारे परिश्रमणम्                                   | 50         | यमनादिनदीजले स्नानोपि<br>शिवशमंत्राप्त्यभावः                                    |
| ĘĒ         | तपः परिपालनौत्सुक्यात्<br>संसारे गमनागमन क्रियाया<br>अभावः                         | <b>5</b>   | मनसि जिनमवतीर्ण कुवि-<br>त्यादेशः                                               |
| 90         | जीवदयोपशमयौरेव कर्तव्यत्वं<br>नान्यस्य कर्मणः                                      | 57         | दयावतामेव निर्वतिनं वेश<br>धारिणाम्                                             |
| 9 <b>१</b> | परिप्रहालीक भाषणे परित्य-<br>ज्य उपग्रमस्य स्वीकर्तव्यत्वम्                        | <b>5</b> 3 | इति भाषाविनियमेन परम-<br>तत्त्वं कथित्वा नृपोरसि निज-                           |
| ७२         | शरीरजीवियोरास्थिरत्वं<br>ज्ञात्वाऽशुभावस्त्याज्यः                                  |            | कण्ठमानां स्थापवित्वा मंगलं<br>चौक्त्या देवीगमनम्                               |

# आबार्य भी हेमचन्द्रविरक्तिम्

# कुमारपालचरितम्

प्रथमः सर्गः

अह पाइआहि भासाहि संसयं बहुलमारिसं तं तं। अवहरमाणं सिरि-वद्भमाण-सामि नमंसामो ॥१॥

अन्वयार्थ—(अह) अय; (पाइआहि) प्राकृत; (भासाहि) भाषाओं द्वारा[जिन्होंने; (आरिसं) आर्ष-ऋषि सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रति, (बहुलं) बहुत; (संसय) (उत्पन्न) संशय को, (अवहरमाणं) नष्ट कर दिया है; ऐसे; (सिरि-बद्धमाण-सामि) श्री वर्द्धमान स्वामी को; (नमंसामो) हम नमस्कार करते हैं।

टिप्यच-''अह पाइआहि'' ''बहुलं'' ''आरिसं'' इति पद भणिति व्याजेन साक्षात् 'अथ प्राकृतम्' (१) ''बहुलं'' (२) ''आर्थम्'' (३)-इति सूत्र त्रयं प्रतिपादितम् ।

# अणहिल्ल नगरवर्णतम्—(२-२७)

अत्थि अणहिल्ल-नगरं अन्ता-वेईसमाइ-निव-निचिअं। सत्ताबीसइ--मुत्तिअ---भूसिअ--जुवइ--जण--पइ--हरयं।२॥

अन्यवार्थ—(सत्तावीसइ) सत्ताईस; (मृत्तिम) मोतीवालों (से) (ऐसे-ऐसे हारों से—२७ नक्षत्रों के आधार से जिन हारों का नाम नक्षत्र मालाहार हैं—ऐसे-ऐसे बहुमूल्य हारों से); (भूसिम) सुक्षीभित; (जुबइ-जण पइ) युवती जनों—(युवती-स्त्रियों) से भरे हुए हैं घर जिनके ऐसे पितवालों से परिपूर्ण हैं; (हर्य) घर जिस नगरी में; तथा (अन्तावेइ) गंगा-यमुना के मध्य के देश अन्तवेंदी के; (ईसमाइ) राजा बादि (इस राजा से लगाकर अन्य) (निब)-विभिन्न राजाओं से; (निविधं) जो नगरी भरी हुई है ऐसा; (अणहिल्स नगरं) अणहिल्स नाम का नगर (अस्थि) है। टिप्पण-वेईसमाइ इत्यत्र वक्रावित्वाद (१-२६) अनुस्वार: । बाहुस-कात् (१-२४) क्वचित् अन्यस्यापि व्यञ्जनस्य मः ॥

तिअस-वई-हर-वहु-मृह-आदिरसीहूय-फिलह-सिल-सिहरो । जिस्स पुहइ-वहू-मुह-अवयंसी सहइ पायारो॥३॥

अन्वयार्थ - (तिअस-वइ) देवताओं के पितः च्हन्द्रों के; (हर) घर स्वर्ग की; (वहु-मुह) वधुओं के मुख—इन्द्राणियों के मुख के समान; (आदिरिसीहूय) आदर्शभूत; (फिलह-सिल) स्फिटिक-शिला के; (सिहरो) शिखर हैं जिस कोट का ऐसा; (पुहइ वहू) पृथ्वीरूप वधू के. (मुह-अवयंसो) मुख के समान श्रेष्ठ ऐसा शोभाकारी; जिस्स) जिस नगरी में; (पायारो) (कोट—) प्राकार; (सहइ) सुशोभित होता है।

टिप्पण— अन्तावेईस । सत्तावीसइ-मुत्तिअ-भूसिअ । "दीर्घह्नस्वौ मिथो वृत्तौ" (४) इति स्वराणां समासे दीर्घह्नस्वौ । क्वचिन्न । जुवइ-जण । क्वचिद् बा । पइ-हरयं वई-हर । दीर्घस्य ह्रस्वः । सिल-सिहरो । क्वचिद् बा । बहु-मुह बहु-मुह ।

निव-सह-मुहावयंसा बिइया गुरुणो अबीय-गुण-निवहा । निवसन्ति अणेग-बुहा जस्सि पुहवीस-सलहिज्जे ॥४॥

अन्ययार्थ—(जिस्स) जिस नगरी में; (निव-सह) राजा की सभा म; (मुहावयंसा) मुखरूप होने से छोभायमान; ऐसे पण्डित थे; (बिइया गुरुणो) जो दूसरे बृहस्पति के समान थे; ऐसे (अबीय-गुण-निवहा) जो अद्वितीय-गुणों के समूह रूप थे; ऐसे (अगंग बुहा) अनेकानेक पण्डित; (पुहवीस) पृथ्वी के राजाओं द्वारा; (सलहिज्जे) श्लाघायोग्य अति प्रशसनीय उस नगरों में; (निव-संति) रहते हैं।

टिप्पण- मुह-अवयंसो मुहावयंसा । 'पदयोः संधिवीं' (५) इति संस्कृतोक्तः सर्वः संधिवी । पदयोरिति किम् । सहइ । बहुलाधिकारात् क्विचि एकपदेपि । बिइया अबीय ।

न हु अत्थि न वि अ हुअं इह लोए अइसएण जस्स समं। सुउरिस-ठाणमसूरिस-रहिअं सालाहण-पुरं पि।।॥।

अन्वयार्थ—(अइसएण) गुणो के कारण से अतिशय—महानता के कारण से; (जस्स-समं) जिसकी तुलना में — जिनके समान; (न वि अ हुअं) कोई भी नगरी न तो हुई; (न हु अत्यि) न कोई वर्तमान में है; (मु उरिस-ठाणम्) जो सज्जन पुरुषों से परिपूर्ण—अथवा सज्जन पुरुषों के रहने के

योग्य थी; (असुरिस-रहिनं) को दुर्जनों से रहित थी ऐसी; (इह सीए) इस नोक में;( सालाहण) सातवाहन राजा की; (पुरं पि) एक नगरी भी थी; जिनका नाम प्रतिष्ठानपुर था।

दिष्पण-निवसन्ति अणेग । हु अत्य । "न युवर्णस्यास्वे" (६) इति न सन्धिः । अस्य इति किस् । पूहवीस । युवणस्येति किस् । गूरुणो अबीय ।

लोए सइसएण । "एदोतोः स्वरे" (७) इति न संधिश्च । एदोतोरिति किम् । पुह्वीस ।

वि अ । हुअं । लोए । अइसएण । रहिअं । "स्वरस्योद्वृत्ते" (६) इति न संधिः । बाहुलकात् क्वचिद् वा । सु उरिस असूरिस । क्वचित् संधिरेव । सालाहण ॥

निवसन्ति अणेग। "त्यादेः" इति न सधिः।

जिंस नमन्त-सीसो तियसीसो वि हु तवं तवन्ताण।

तेलुक्क-सज्जणाणं थुणइ स-भिक्खूण सद्घाए ॥६॥ अन्वयार्थ—(जिस्स) जिस नगरी में; (तवं) तप को; (तवन्ताण) तपते हुए साधुओं की; (तेलुक्क-सज्जणाणं) तीनों लोक में श्रेष्ठतम ऐसे साधुओं की; (स-भिक्खूण) श्रेष्ठ साधुओं की; (सद्धाए) श्रद्धापूर्वक; (नमन्तं सीसो) मस्तिष्क झुकाते हुए; (तियस-इसो)=तियसीसो=देवताओं का इन्द्र; (वि हु) भी निश्चयपूर्वक; (थुणइ) स्तुति करता है।

दिष्पण — तियसीसो । "लुक्" (१०) इति लुक् । तवं । "अन्त्यव्यञ्ज-नस्य" (११) इति लुक् । वाक्यविभक्त्यपेक्षायां हि अन्त्यत्वम् अनन्त्यत्वं च । तेन उभयम् । सज्जणाण सभिक्खण ।

जत्थोन्नय-थण-नीसह-वहु-दंसण-निस्सहं नरा जन्ति।

दुसहाउ दुस्सहेणं मयणेण हयन्तरप्पाणो ॥७॥ अन्वयार्थ—(जत्य) जिस नगरी में; (दुसहाउ) असह्य से भी; (दुस्स-हेणं) असह्य ऐसे; (मयणेण) कामदेव द्वारा; (हयन्तरप्पाणो) नष्ट कर दी गई है अन्तर् आत्मा जिनकी; ऐसे कामातुर, (नरा) मनुष्य, (उन्नय-थण) उन्नत स्तन होने के कारण से, (नीसह) जाने-आने में मन्दगतिवाली; (वहु-दंसण) स्त्रियों के दर्शन के प्रति; (निस्सहं) अधीरता को; (जन्ति), प्राप्त होते हैं— दर्शनों के प्रति अधीर रहते हैं।

टिप्पन-सद्धाए। उन्नय । "न श्रदुदोः" (१२) इति न लुक् नीसह निस्सहं। दुसहाउ दुस्सहेणं। "निर्दुरोर्वा" (१३) इति न लुक्।। तेज-दुरालोएहिं अन्तो-उवरिं घराण रयणेहिं। स्रुट व्य निरवसेसा सरिआहिव-संपया जत्य ॥=॥

सम्बद्धार्थ (जत्म) जहां पर (जिस नयरी में); (चराण) मकानों के; (अत्तोज्यरि) मध्य में जौर उत्पर; (तेअ-दुरानोएहिं) ऐसे-ऐसे रत्न पड़े हुए हैं कि जिमकी प्रभा के कारण से आंखों में मी चकाचौंच पैदा हो जाती है ऐसे; (रयणेहिं) रत्नों द्वारा मानों; (सरिआहिव-संपया) सरिताधिप = समुद्र (रत्नाकर) की सम्पत्ति; (निरवसेसा) सम्पूर्ण = (समस्त) रूप से; (छूडव्य) मानो यहां पर आकर इधर-उधर फैल गई है।

हिष्पण-अन्तरप्पाणो । दुरालोएहिं । निरवसेसा । "स्वरेन्तरहच"

(१४) इति लुक् न । क्विचिद् अवत्यपि । अन्तो-उविर ।।

विञ्जु-चलं महुर-गिरो दिन्तो लिंच्छ जणो छुहत्ताण।

भिसओ खु जहा सरओ दिसाण पाउस-किलंताण ॥६॥ अम्बयार्थ—जिस नगरी में; (महुर-गिरो) मीठी वाणी बोलने वाले, (जणो) व्यक्ति; (खुहत्ताण) क्षुवा से पीड़ित मनुष्यों के लिए; (विज्जु-चलं) बिजली के प्रकाश के समान चंचल; (लिंग्छ) लक्ष्मी को, (दिन्तों) देते हुए; (खु) निश्चय ही; (भिसओ) वे दाता वैद्य के समान ही है; (जहा) जैसे कि; (सरओ) शरद ऋतु; (पाउस-किलंताण) वर्षा काल में कलुषित; (दिसाण) दिशाओं को निर्मलता रूप शोभा प्रदान करती है।

दिप्पण—सरिआ। "स्त्रियां आद् अविद्युतः (१६) इति आत्त्वम्। बाहुल-काद् ईषत्स्पृष्टतरयश्चुतिर्राप । संपया। अविद्युतः इति किम्। विज्जु-चलं।

महुर-गिरो। "रो रा" (१६) इति रा। हुहत्ताण। "क्षुघो हा" (१७) इति हा। आर्षे तु खुहेत्यिप। भिसओ। सरओ। "श्वरदादेरत्" (१८) इति अन्त्य-व्यञ्जनस्य अत्। दिसाण। पाउस। "दिक्प्रावृषोः सः" (१६)।।

जत्यच्छरस-मण-हरो वहूहि रिमरो वि अच्छर-समाहि।

दोहाऊ वि अदीहाउस-माणी सइ विवेद-जणो ॥१०॥ अन्ययार्थ—(जत्थ) जिस नगरी में; (अच्छरस-मज-हरो) अप्सराओं के मन का भी हरण करने वाला ऐसा; (विवेद-जणो) विवेकी पुरुष; (अच्छर समाहिं) अप्सराओं के समान, (वहूहिं) वधुओं के साथ—स्त्रियों के साथ; (रिमरो बिं) क्रीड़ा करते हुए भी, (दीहाऊ विं) दीर्घ आयुष्य वाले होते हुए भी; (सह) सदा; (अदीहाउस-माणो) स्वल्प बायुवाले ही अपने आपको मानते हैं; इस प्रकार यहाँ के व्यक्ति योग्यायोग्य के विचारक हैं।

िक्सम् ⇒शब्दासः। अन्तर्भः। दीशासः। जन्मदीहालसः। ''आपुरप्तर-सोर्वा'' (२०) इति सः।

कुसुन-अण् धणूह-धरो कउहा-सुह-संडणिम्स संदिश्म ।

रज्जं तमेग-छत्तं असंकमुवभुं जए जत्य ।।११॥

अन्वयार्थ-(जत्य) जहां पर; (कउहा-मुह-मंडणिम्म) दिशाओं के

मुख को शीभित करने वाले; (चंदिम्म) चन्द्रमा के उदय होते ही; (कुसुम-धणू) भूलों का धनुष रखने वाला; (घणुह-घरो) घनुषघारी कामदेव; (असं-कम्) बिमा किसी शंका के; (एगछरां) एकछत्र=बिना किसी प्रतिद्वन्द्वी के; (तं) उस; (रज्जं) राज्य का; को; (उवशुं जए) उपभोग करता है=मोगता है।

टिप्पण—कउहा । ''ककुभो हैं:'' (२१) इति हः । धणू । घणुह । ''घनुषो वा'' (२२) इति वा हः ॥ रज्जं । ''मोनुस्वारः'' (२३) इति मस्य अनुस्वारः । क्वचिद् अनन्त्यस्यापि । चन्दिम्म ॥

छत्तं असंकमुवं। "दा स्वरे मश्च" (१४) इति वा अनुस्वारः। पक्षे लुगपवादो मस्य मः। बाहुलकाद् अन्यस्यापि व्यञ्जनस्य मः। तमेगं॥

रोमंच-कटइल्लो संझाए वंक-जंपण छइल्लो।

जत्थ मणंसिल-तिलओ विलसइ अहिसारिआ-लोओ ॥१२॥

अन्वयार्थ—(जत्य) जहाँ पर; (अहिसारिआ लोओ)—काम से पीड़ित होती हुई स्त्री पित को ओर जाती हुई ऐसी—) अभिसारिका का समूह; (मणंसिल-तिलओ) जिसने मणंसिल—सिन्दूर आदि का तिलक लगा रक्खा है; काम-पीड़ा के कारण से जिनका—(रोमंच-कंटइल्लो) रोमांच हो जाने के कारण से जो कंटिकल हो गई हैं; (वंक-जंपण-छइल्लो) टेढ़ा बोलने में जो निपुण हैं; ऐसी अभिसारिकाओं का समूह; (संझाए) संध्या के समय में; (विलसइ) विलास किया करती हैं।

दिप्पण-असंक । उवभुंजए । रोमंच । कंटइल्लो । संझाए । "ङ प्रण नो व्यष्टजने" । (२६) इत्यनुस्वारः ॥

जत्थ भवणाण अवरि देवं नागेहि विम्ह्या दिट्ठो।

रमइ मणोसिल-गोरो मणसिल-लित्तो मयन्छि-जणो।।१३॥

अम्बयार्थ-(जत्य) जिस नगरी में; (भवणाण अवरि) भवनों के
ऊपर; (मणोसिल-गोरो) मन:बीला नामक बातु के समान गौरवर्ण वाली;
(मणसिल-लिसो) मन:बील (चित्तुर) का जिन्होंने अपने शरीर पर उबटन

सना रक्षा है; (मयन्छि-जणो) सृन की आँखों के समान है आँखें जिनकी; ऐसी अंगनाएँ, (देव नागेहिं) आकाश में विचरण करते हुए नाग जाति के देवकुमारों द्वारा जो; (विम्ह्या) रूप लावण्य के कारण से विस्मयपूर्वक; (दिट्ठो) देखी जाती हैं; ऐसी अंगनाओं का समूह; (रमद्द) क्रीड़ा किया करता है।

टिप्पण—वंक जंपण इति आश्वस्य, मणंसिल इति द्वितीयस्य, अवरि इति तृतीयस्य, "वक्रादावन्तः" (२६) इत्यन्तोनुस्वारः । क्विच्छन्दः पूरणेपि ।

देव-नागेहि । स्विचित्र । मणसिल । आर्षे मणोसिल ।

पठ्वेसु अपव्वेसुं जत्थ मुणीणं कमेण अकमेणं।
काऊणं पडिवर्त्ति हरिसं काऊण देइ जणो।।१८॥
अन्वयार्थ—(जत्थ) जिस नगरी में; (पठ्वेसु) पर्व के दिनों में; (अपव्वेसुं) अपर्व के (साधारण) दिनों में; (कमेण) क्रम से; (अकमेणं) अक्रम से;
(मुणीणं) मुनियों की; (पडिवर्त्ति) प्रतिपत्ति = स्वागतार्थ सम्मुख जाने की
क्रिया; (काऊणं) करके; (हरिसं काऊण) हर्ष प्रगट करके; (जणो) जनता;
(देइ) दान दिया करती है।

टिप्पण—भवणाण । पब्वेसु अपव्वेसुं । मुणीणं । कमेण अकमेणं । काऊणं काऊण । "क्त्वास्यादेणंस्वोर्वा" (२७) इत्यन्तो वानुस्वार: ॥

वीस-गुणो तीस-गुणो कलि-कालो तूण जत्य कय-जुगओ । तूनं अणभुञ्जन्ते लोए मासं स-मंसं व ॥१४॥

अन्वयार्थ—(जत्थ) जिस नगरी में; (किलकालो) किलयुग भी; (कय जुगओ) कृतयुग की अपेक्षा से; (त्रण) निश्चय ही; (वीस गुणो-तीस गुणो) बीस गुना-तीस गुना = अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि (लोए) यहाँ की जनता; समंसं व) अपने शरीर के मांस के समान; (मासं) अन्य जीवों के मांस को भी, (अण भुङजन्ते) नहीं खाती है।

टिप्पण—वीस । तीस । ''विभत्यादेर्लु क्'' (२८) इति अनुस्वार लुक् ॥ मासं मंसं । नूणं नूण । ''मांसादेर्वा'' (२६) इति वा अनुस्वारलुक् ।

जिस्स सकलंकं वि हु रयणी-रमणं कुणन्ति अकलङ्कम् । संख्यर-संख - भङ्गोज्जलाओ भवणंसु-भंगीओ ॥१६॥

अन्वयार्थं—(जिस्स) जिस नगरी में, (संसवर-संस) कृष्ण के पाञ्च-जन्य नामक शंस के; (भंगोज्जलाको) छिद्र के समान स्पष्ट—विवाद; ऐसी (भवणंसु-भंगीओ) भवनों में; फैलती हुई किरणों का आभा-विस्तार; (सक- लंको सलंक वाले, (रयणी-रमणं) रावि-पति-चन्द्र की; (वि) भी; (हु) निष्यय ही; (अकलंक कलंकरहित; बना देता है।

लंधिजजइ नालंघं विञ्चजजइ न हु अव्यक्त्वणिज्जं च । वंधिजजइ न वि जिस्स अवंधिणिज्जं च केणावि ॥१७॥ अन्वयाचं—(अलंघं) जो तिरस्कार के योग्य नहीं है; जनका (न लंघिजजइ) तिरस्कार नहीं किया जाता है; (अवञ्चणिज्जं) जो ठगने योग्य नहीं है; उन्हें (न हु वंचिज्जइ) नहीं ठगा जाता है; (केणावि) किसी से भी; (जिस्स) जिस नगर में, (अवंखणिज्जं) अवांखनीय वस्तु की; (न वंखिज्जइ) वांछा नहीं की जाती है।

वंजिअ-सत्ती सत्ती-अणिक्जओ सित्त-वंझ-जण-विक्झो ।।
लुंटाय-लुण्टणो संठे सण्ठो जत्थ निव-लोओ ।।१६।।
अन्वयार्थ—(वंजिअ-सत्ती) जिन्होंने अपनी शिक्त का प्रदर्शन किया
है; उन्हीं के प्रति (सत्ती अणंजिओ) शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है; (सत्ती-वंझ) जो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है; (जण-वंझो) उसके प्रति जनता शान्त रहती है; (लुंटाय) लूटने वाले के प्रति ही; (लुंटणो) लूट का बदला लिया जाता है; पीछा लूटा जाता है (संठे) जो शठ है; उसी के प्रति (संठो) शठता की जाती है; (जत्थ) जिस नगरी में ऐसे ऐसे; (निव-लोओ) राजाओं का समूह निवास करता है।

उद्ण्ड-बाहु-दण्डा-जिस्स कुण्ढासहा सयमकुण्ढा।
कंतंगा कन्त-गुणा तय-पंथे पन्थिआ पुरिसा।।१६॥
अन्वयार्थ-(जिस्स) जिस नगरी में; (उद्दंडबाहु) जो पुरुष बदमाशी
किया करते हैं: उन्हीं के प्रति पुनः; (दंडा) दंड का विषान किया जाता है;
(कुण्ढा सहा) जहाँ पर मंद क्रिया वालों को—आलसी, दीर्थसूत्री को पसन्द
नहीं किया जाता है; (संयम कुण्ढा) जहाँ पर सभी धार्मिक-क्रियाओं के प्रति
अमन्द हैं (कंतंगा) जो मनोहर अंगोपांग वाले हैं; (कंत गुणा) शूरता,
वीरता; चैर्य आदि मनोरम गुणवाले हैं; (नय पंथे) न्याययुक्त मार्ग में ही
जो; (पंथिआ चलने वाले हैं; ऐसे उस नगरी के (पुरिसा) पुरुष हैं।

चंदुज्जाण व चंदो वंफिअ-बंधूण बन्धवो जिस्स । अणुकंप-कम्पिअ-भणो विह्वि-जणो वंफए धम्मं ॥२०॥

#### व विकारकाववरितम्

अन्यवार्थ (अन्दुज्जाण) वैसे कुमुदों के लिए; (चन्दी) चन्द्र प्रिय है; वैसे ही (वंफिय बन्धूण) बन्धुत्व माननाओं की इच्छा करने वालों के लिए — मित्रों की भावना वालों के लिए; (बन्धवो) बन्धु—अथवा मित्र चहाँ मिल जाया करते हैं। (अस्ति) जिस नगरी में; (अणुकंप-कंपिय-मणो) अणुकंपा से पिन्पूर्ण है मन जिनका; ऐसे (विह्वि-जणो) वैभवशाली पुरुष; (धन्म) धर्म की, (बन्फए) इच्छा करते हैं।

लंबंत-लुम्बि-रम्भारम्भिअ तोरण-निरुद्ध-सरंभो।
सरए वि पाउसम्मि व न जत्थ दीसइ फुडो तरणी॥२१॥
अग्वयार्थ—(लंबन्त-लुम्बि) लम्बे-लम्बे हैं फल समूह जिनके; ऐसे
(रम्भा) कदली पौथों के द्वारा; (आरम्भिय) प्रारम्भ की गई; (तोरण) वन्दनमालाओं के कारण से; (निरुद्ध-सरम्भो) रुक गया है किरणों के समूह का
फैलाव जिसका-ऐसा; (फुडो) चमकता हुआ; (तरणी) सूर्य भी; (जत्थ) जहाँ
पर, (पाउसम्मि व) वर्षाकाल के समान, (सरए वि) शरद ऋतु में भी; (न
दीसइ) नहीं दिखलाई पड़ता है।

हिष्पण—सकलकं अकलंकं। सङ्ख सख। अगो अंगीओ। लिङ्घ-जजद लंघं। विञ्जिष्ठ अवंचिणिष्णं। विञ्छिष्णजद अवंछिणिष्णं। वंजिअ अण-जिजओ। वंझ वञ्झो। लुण्टाय लुण्टणो। संठे सण्ठो। उद्दंड दण्डा। कुण्ढा अकुण्ढा। कंतंगा कन्त। पन्थे पंथिया। चंदुष्णण चन्दो। बंधूण बन्धवो। अणुकंप किष्पक्ष। वंकिक वस्फए। लंबंत लुम्ब। रंभा रिम्भिक ''वर्गेन्त्यो वा'' (३०) इति वा अनुस्वारस्य वर्गान्त्यः॥

सरए। पाउसम्मि। तरणी। 'प्रावृट्शस्तरणयः पु'सि'' (३१) इति पु'लिङ्गं प्रयोक्तव्याः।

जत्थ चुलुक्क-निवाणं परिमल-जम्मो जसो कुसुम-दामं।
नहिमव सञ्व-गओ दिस-रमणीण सिराईँ सुरहेइ ॥२२॥
अन्वयार्थं—(जत्थ) जहाँ पर; (चुलुक्क-निवाणं) चौलुक्य वंशी
राजाओं के; (परिमल-जम्मो) गुणरूप पराग से उत्पन्न; (जसो) यशः; (नहमिव) आकाश के समान; (सञ्ब-गओ) सर्वंब्यापी होता हुआ; (कुसुमदामं)
फूलों की माला के समान; (दिस रमणीण) दिशा रूपी महिलाओं के;
(सिराइं) सिरों को—मस्तिष्क की; (सुरहेइ) सुगन्धित करता है। अर्थात्
इनका यश सर्वंव्यापी हो रहा है।

<sup>'</sup>ंसव्य-वयाणें मन्त्रिम-वयं व सुमणाण जाइ-सुमणं वः।

सम्माण मुत्ति-सम्मं व पृहइ-नयराण जं सेयं ॥२३॥ अन्वयायं — (सन्व-वयाणं) बाल-यौबन-वृद्ध आदि वयों में (मिज्झम-वयं) मध्य-वय-पौवन वयः श्रोष्ठ हैः (सुमणाण) सभी प्रकार के फूलों मेंः (जाइ-सुमणं) 'जाइ' नाम का फूल श्रोष्ठ है। (सम्माण) सभी प्रकार के सुसों मेंः (मुत्ति-सम्मं) मोक्ष-सुख श्रोष्ठ हैः वैसे ही (पुहइ-नयराण) पृष्वी भर के सभी नगरों मेंः (जं सेयं) जो यह नगर अणहिल नामवाला श्रोष्ठ है।

चम्मं जाण न अच्छी णाणं अच्छीइँ ताण वि मुणीण।

विअसन्ति जत्थ नयणा कि पुण अन्नाण नयणाई ॥२४॥ अन्वयार्थ—(जाण) जिनकी; (बम्मं) अच्छी चमड़े की आँख; आँख रूप नही है किन्तु (णाणं) ज्ञान ही; (अच्छीइँ) आंख है; (ताण मुणीण वि) उन मुनियों की भी; (नयणा) आँखें; (जत्थ) जहां पर=जिसकी धार्मिकता को देख करके; (विअसन्ति) विकसित हो जाती है। (कि पुण) तो फिर; (अन्नाण) सामान्य मनुष्यों की; (नयणाइं) आंखों का तो कहना ही क्या है?

टिप्पण—जम्मो । जसो । "स्नम् अदामशिरोनभः" (३२) इति पुंस्त्वम् । अदामशिरोनभ इति किस् । दामं । नहं । सिराइँ । बाहुलकात् । वयं । सुमणं । सम्मं । सेयं । चम्मं ॥

गुरुणो वयणा वयणाइँ ताव माहप्पमिव य माहप्पो । ताव गुणाइं पि गुणा जाव न जिस्स बुहे निअइ ॥२४॥ अन्वधार्थ — (गुरुणो) बृहस्पति के; (वयणा) वचन; तभी तक; (वयणाइं) वचन है; (माहप्पमिव) महात्म्य भी; (ताब) तभी तक; (माहप्पो, महात्म्यक्ष्प है; (गुणाइँ पि) गुण भी; (ताब) तभी तक; (गुणा) गुणरूप है; जाव) जब तक कि; (जिस्स) इस नगर में स्थित; (बुहे) पण्डितों को; (न) नहीं जिस्ह) देख लेते हैं।

टिप्पण-अच्छी अच्छीइं। नयणा नयणाईँ। वयणा वयणाइं। माहप्पं माहप्पो । "वाक्ष्यर्थवचनाद्याः" (३३) इति वा पुंस्त्वम् ॥

हरि-हर-विहिणो देवा जत्थन्नाई वि वसंति देवाई।
एयाए महिमाए हरिओ महिमा सुर-पुरीए॥२६॥
अन्वधार्थ—(जत्थ) जहाँ पर; (हरिहर-विहिणो) ब्रह्मा, विष्णु, महेश
(देवा) देव;(क्षन्नाई) अन्य; (देवाई वि) देवता थी; (वसन्ति) रहते हैं; (एयाए

#### १० कुमारमानचरितम्

महिमाए) ऐसी महिमा के कारण से; (सुर-पुरीए) देवलोक की; (सहिमा) महिमा; (हरिको) हरण कर ली है।

टिप्पण-गुणाइं गुणा । देवा देवाइँ । "गुणाद्याः क्लीबे वा" (३४) इति वा क्लीबत्वस ॥

जत्थांजिलणा कणयं रयणाइं वि अंजलीइ देइ जणो ।
कणय-निही अक्खीणो रयण-निही अक्खया तह वि ॥२७॥
अन्वयार्थ—(जत्थ) जहां पर; (जणो) मनुष्य; (अंजलिणा) अंजिल
द्वारा (कणयं) सोना; (देइ) देता है; (रयणाइं वि) रत्नों को भी, (अंजलीइ)
अंजली से (देइ) देता है; वहाँ पर (तह वि) तो भी (कणय-निही) कनक
निधि (अक्खीणो) अक्षय है; (रयण-निही) रत्न-निधि (अक्खया) अक्षय है।

टिप्पण—महिमाए महिमा। अञ्जलिणा अञ्जलीइ। निही निही।" "वेमाञ्जल्याद्याः स्त्रियाम्" (३४) इति स्त्रीत्वम्। तत्र कुमारपालनृपस्थितिः—(२८)

तत्थ सिरि-कुमर-वालो बाहाए सव्वओ वि धरिअ-धरो । सुपरिट्ठ-परिवारो सुपइट्ठो आसि राइन्दो ॥२८॥

अन्वयार्थ—(तत्थ) उस नगरी में; (बाहाए) अपने बाहुबल द्वारा ही; (सब्वओ वि) चारों ही तरफ; (घरिअ-घरो) राज्य स्थापित किया है जिसने ऐसा; (सुपरिट्ठ परिवारो) न्याय-नीति पर प्रतिष्ठित है परिवार जिसका ऐसा; (सुपइट्ठो) सुप्रतिष्ठ—प्रतिज्ञाञ्चर; ऐसा (सिरि-कुमरवालो) श्री कुमार-पाल नामक; (राइन्दो) राजेन्द्र; (आसि) था। राज्य करता था।

टिप्पण—बाहाए। "बाहोरात्" (३६) इत्याकारोन्तादेशः। वालो। सन्वओ। धरो। वारो। सुपइट्ठो। राइन्दो। "अतो डोविसर्गस्य" (३७) इति विसर्गस्योने डो:॥

# नृपस्य वर्णनम्—(२६-४७)

तुह आणा-ओमालं सिरिम्म धरिमो जहा अणिम्मल्लं।
अम्हे एत्थाम्हेत्य य इअ भणिउं जो निवेही नओ।।२८॥
अन्वयार्थ—(तुह) आपकी; (आणा ओमालं) आज्ञा रूपी माला को;
(सिरिम्म) मस्तिष्क पर; (धरिमो) धारण करते हैं। (जहा) जैसे कि;
(अणिम्मल्लं) चम्पक आदि पुष्पों की माला धारण की जाती है। (अम्हे)
हम; (एत्थ) अमुक स्थान के हैं; (अम्हेत्थ) हम अमुक स्थान के हैं; (इअ) इस

प्रकार; (भणिखं) निवेदन करकें; (भी) को कुनारपाल; (निवेहि) जनेक राजाओं द्वारा; (नक्षी) नमस्कार किया जाता है; अथवा नमस्कार किया गया।

हिष्पण — सुपरिट्ठ सुपइट्ठो । बोमालं अणिम्मल्लं । "निष्प्रती बोत्परी माल्यस्थो वीं" (३८) निर्प्रती माल्ये स्थाधातौ च यथासंख्यम् कोत्परी वा ॥

तुह हरि पिआ जइ इमा किपि पिआ किमिव मेइणी जइमा। ता किंति मए त्ति रुसेव जस्स कित्ती गया दूरं।।३०।।

अन्वयार्थ (तुह) आपकी; (हरि-पिआ) विष्णु की पत्नी—लक्ष्मी; (जइ) यदि; (इमा) यह; (किंपि) कुछ भी; (पिआ) पितन; (किमित) कुछ भी; (मेइणी) मेदिनी—पृथ्वी; (जइमा) यदि यह; (ता) वह; (किं) क्या; (ति) ऐसा; (मए) मेरे द्वारा; (ति) ऐसा; (रुसेव) क्रुद्ध होती हुई; (जस्स) जिसकी; (कुमारपाल की) (कित्ती) कीर्ति; (गया) चली गई (दूरं) दूर।

टिप्पण—''आदेः'' (३६) आदेरित्याधिकारः क ग च जेत्यादिसूत्रात् प्राग् अविशेषे वेदितव्यः।''

अम्हे एत्थ अम्हेत्थ । जइ इमा जइमा । "त्यदाद्य" इत्यादिना (४०) त्यदादेख्ययाच्च तयोरेवादेः स्वरस्य बहुलं लुक् ॥

किं पि किमवि । ''पदाद् अपेकीं'' (४१) पदात् परस्य अपेः आदेर्जुर्गं वा ।।

कि ति मए ति । ''इतेः स्वरात् त्रतश्च द्विः'' (४२) इति पदाद् इतेः आदेलुं क् स्वराच्य तकारो द्विः ।

जो दूसासण-रिजणो आसत्थामस्स राम-सीसस्स। वीसामिअ-जस-पसरो स-जसेणं कासवि-तलम्म।।३१।।

अम्बयार्थ—(जो) जिसने; (दूसासण-रिजणो) दुःशासन के शत्रु भीम की; (आसत्थामस्स) अश्वत्थामा की; (राम-सीसस्स) परशुराम के शिष्य भीष्य की; कीर्ति को; (स-जर्सण) अपने यश-कीर्ति द्वारा (कास वि-तलम्मि) पृथ्वीतल पर; (वीसामिअ-जस-पसरो) उपरोक्त राजाओं के यश के फैसाव को विश्वाम दे दिया है, याने कुमारपाल ने उनके यश को अपने यश के आगे फीका कर दिया है। वीतुं वासा-नीसित्त-महि-अने अस-मालि-तेअस्त । रक्के जस्स न कास वि नीसत्तं नीसहत्तं वा ॥३२॥

अन्वयार्थ — (ऊस-मालि-तेजस्स) सूर्य के समान असह्य प्रताप वाले उसकें; (वीसुं) चारों ओर हे; (बासा-नीसित्त) = वर्षा-काल में बादलों की धारा से शस्य-(धनधान्य युक्त =) श्यामला होती हुई (महि-अले) इस पृथ्वीतम पर; (जस्स) जिसके; (रज्जे) राज्य में; (कास वि) कोई भी; (नीस)विना द्रम्ब-वाला; (नोसहत्तं) विना शक्तिवाला; (न) नहीं है।

दिष्यण — दूसासण । आसत्थामस्स । सीसस्स । वीसामिश । कासिव । बीमुं । वासा । नीसित्त । ऊस । कास । नीसरां । नीसहरां । "लुप्तयरव॰" इत्यादिना (४३) लुप्तयाद्यानां शवसानाम् आदेः स्वरस्य दीर्घः ॥

गुण-सामिद्धी पयडा कला-समिद्धी वि पायडा जस्स ।

जो दाहिण-पवण-निहो दिक्खण्ण-निही गुणि-वणाण ॥३३॥

अन्वयार्थ—(जस्स) जिस राजा के; (गुण-सामिद्धी) गुणों की समृद्धि; (पयडा) प्रसिद्ध है; (कला समिद्धी) ७२ कलाओं की समृद्धि; (वि) भी; (पायडा प्रसिद्ध है। (दिक्खण्ण-निही) अनेक अनुकूलताओं के खजाने रूप; (गुणि-वणाणं) गुणवान पुरुष समृद्धि आदि रूप फल के उत्पन्न करने वाले होने के कारण से जो वन रूप हैं; ऐसे वनों के लिए (जो) जो कुमा र-पाल राजा; (दाहिण-पवण निहो) अनुकूल पवन के समान है अर्थात् गुणवान् पुरुषों पर राजा की अति कृपादृष्टि रहती है।

हिष्पण-सामिद्धी समिद्धी। पयडा पायडा। "अतः समृद्ध्यादौ वा" (४४) इति आदेरस्य दीर्घो वा॥

दाहिण। "दक्षिणे हे" (४५) इति आदेरस्य दीर्घः।" हे इति किस्। दिक्खिणा।

सिविणम्भि वारण-बलं सुमिणम्मि अ आस-साहणं जस्स।

दिण्ण भयं पिच्छन्ता दत्त-करा रिज-निवा जाया ॥३४॥

अन्वयार्थ — (सिविणिम्म) स्वप्न में; (वारण-बलं) हस्ति सेना द्वारा; (सुमिणिम्म) स्वप्न में; (आस-साहणं) अध्य-सेना द्वारा; (दिण्ण-भयं) भयभीत कर दिया है; (ऐसी स्थिति को); (पिच्छन्ता) देखते हुए; (दत्तकरा) जिन्होंने अपने आप ही कर चुका दिया है; ऐसे (रिज-निवा) शत्रु राजा (जाया) बन गये। अर्थात् शत्रु-राजा मित्र बनकर अपना कर चुकाने लगे।

हिप्पण-सिविजस्ति । विष्ण । 'दः स्वप्नावी" (४३) इति इत्यम् । वार्षे सकारोपि । सुमिजस्मि । वाहुलकाण्यस्या कार्वे म । दस्त ।

वंगार-पिक्न-गोल्ले खाए इंगाल-पक्क-कन्दे अ। तत्त'निडाला रिंडणो जस्स णलाडंत्तवै तवणे॥३४॥

अध्यक्षकं—(णलाइं-तवे) अति उग्र तपने पर; (तवणे) सूर्य द्वारा; (जस्स) जिस कुमारपाल के; (तत्त निलाडा) अत्यन्त गरम हो गया है ललाट जिमका ऐसे; (रिउणो) शत्रु-भय के मारे अंगल में रहते हुए (अंगार-पिक्क-गोल्ले) गरमी के कारण से पके हुए अंगली गोला ≕फल विशेष को; (अं) और (इंगाल पक्क कन्दे) गरमी के कारण से पके हुए कन्द आदि को; (खाए) खाते हैं।

हिप्पण- अङ्गार इगाल। पिक्क पक्क। निलाड णलाडं। "पक्का-ङ्गारललाटे वा" (४७) इति वा इत्वम्।

कइमं मिज्झम-लोए रिकहिँ चत्तं न छत्तिवण्ण-वणं। नव-छत्तवण्ण-परिमल-मए गए जस्स संभरिउं॥२६॥

अन्वयार्थ—(मज्झिम-लोए) मर्त्यं लोक में; (कइमं) कौन सा (छित्त-वण्ण वण) 'सप्तछद' नामक अंगल; (रिऊर्हि) शत्रुओं द्वारा; (न चत्तं) नहीं छोड़ा गया है; (जस्स) जिसके; (नव-छत्त-वण्ण) नये सप्तछद अंगल के; (परि-मल-मए) गन्ध विशेष से मदोन्मत्त; (गए) हाथियों को, (संभरिजं) स्मरण करके।

टिप्पण-कइमं । मज्झिम । "मध्यमकतमे द्वितीयस्य" (४८) इति अत इत्वम् ।

छत्तिवण्ण छत्तवण्ण । "सप्तपर्णे वा" (४९) इति अत इत्वम् वा। अमयमइओव्व अहवा अमयमयाओ वि समहिओ जस्स ।

हर-हीर-पिआहि वि जस-गीअ-झुणी सुट्वए वीसुं।।३७॥ अन्वयार्थ—(अमयमइओ व्व) साक्षात् अमृत के समान; (अहवा) अथवा, (अमयमयाओ); अमृतरस से; (वि) भी; (समहिओ) अधिक सरस ऐसा है; (जस्स) जिसका यश्च, उसके (जस-गीज-झुणी) यश के गीत की ध्वनि; (हर-हीर-पिआहि) महादेव और पार्वेती द्वारा; (वि) भी; (सुट्वए) सुनी जाती है; (वीसु) चारों ओर।

हिप्पण-अमयमहको बमयमयाओ । "मयट्यइवी" (x•) इति आदे-

रतोः अइः वा ।

हर हीर । "ई हैरे वा" (४१) इति आदेरतो वा ई: ॥ श्रुणी वीसुं। "ध्वनिविष्वचोरः" (४२) इति आदेरस्य उत्वम् ॥ अखुडिय-पडिहा-पसरस्स अगाओ जस्स दप्प-कण्डू-कण्डूलं।

खण्डिअ नाण-प्यिहिं बुहं-चुडं गउअ चण्डं व 11३ 511 अन्वयार्थ — (जस्स) जिसके; (अखुडिअ) अखण्डित; (पिडहा) प्रतिभा कै; (पसरस्स) प्रसार के आगे; (जस्स) जिसके; (दप्पकण्डूल) दर्परूप खुजाल; (खण्डिअ-नाणप्पिडहं) खण्डित हो गई है ज्ञान की प्रतिभा जिसकी; ऐसा (बुहं-चूडं) बुध-चंड — (गउअ चंडं) नील गाय के समान प्रचण्ड, कुमारपाल राजा की बुद्धि के सामने सभी बुद्धिशालियों की बुद्धि हीन कोटि की है। हतप्रभ है।

हिष्पण-अखुडिअ खण्डिअ। चुडं चण्डं। "चण्ड खण्डिते णा वा" (५३) इति आदेरस्य णेन सह उत्वम्।। गउअ। "गवये वः" (५४) इति वस्य उत्वम्।।

असि-पुढुमो धणु-पुढमो छुरिया-पढुमो अ सेल्ल-पढमो य । सन्वण्णु व्य अहिण्णू जो सयल-कला कलावस्स ॥३८॥

अन्वयार्थ — (जो) कुमारपाल; (असि पुढुमो) तलवार कला में सर्व-प्रथम; (धणु पुढमो) धनुषकला में सर्वप्रथम; (छुरिया पढुमो) छुरी विद्या में सर्व प्रथम; (अ) और; (सेल्ल-पढमो) सेल्ल विशेष अस्त्र में सर्वप्रथम; (सयल-कला-कलावस्स) सकल कलाओं के समूह के (अहिण्णू) अभिज्ञ जान-कार; (जो) कुमारपाल (सब्वण्णु ब्व) सर्वज्ञ के समान है।

िटपण-पुढुमो पुढमो पढमो । "प्रथमे पथो वी" (५५) इति पथयो: अस्य युगपत् क्रमेण च उर्वा ॥

सब्वण्णु । अहिण्णू । ''ज्ञो णत्वे भिज्ञादो'' (५६) इति ज्ञस्य णत्वे ज्ञस्यैव अत उत्वम् ॥

उर-सेज्जाइ वि हरिणो सुन्देर घरिम सद्द सिरी अथिरा।
जस्स गुण-वेल्ली-तरुणो थिरासि भू-विल्ल-पेरन्ते ॥४०॥
अम्बयार्थ - (सुन्देर-घरिम्म) सौंदर्ययुक्त घर में; (हरिणो) विष्णु के
(उर-सेज्जाइ) हृदयरूपी शैया पर; (वि) भी; (सिरी) लक्ष्मी; (सइ) सदा;
(अथिरा) अस्थिर रहती है। किन्तु वही लक्ष्मी (गुणवेल्लि-तरुणो) गुणरूपी
लताएँ लगी हुई जिस वृक्ष-रूप राजा कुमारपाल के; (भू विल्ल पेरन्ते) सम्पूर्ण
पृथ्वीतल पर;=सम्पूर्ण राज्य में; (थिरासि) स्थिर हो गई है।

हिष्पच-सेक्जा । सुन्देर । "एक्झरवादी" (४७) इति आदेरस्य एत्वम् ॥

जस्सं य दिस-पंकजन्ते अहरिब-जीण्होक्करो जसोक्केरो।

अच्छेर-निरीहाण वि अच्छिरिअं कि व न करेइ ।।४१।। अच्छारं—(य) और; (जस्स) जिसके; (दिस-पण्जन्ते) दिशा-पर्यन्तः; (अहरिअ-जोण्होक्करो) पराभूत कर दिया है चान्दनी के समूह दो भी जिसने; ऐसा राजा का यश था; (जसोक्केरो) यश की उत्कृष्टता; (अच्छेर-निरीहाण) आश्चर्य को देखने के प्रति निरपेक्ष ऐसे योगियो को; (वि) भी; (अच्छिरिअं) आश्चर्य; (कि व न) कैसे नहीं (करेइ) करता है? अर्थात् योगियों के लिए भी उसका यश आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था।

टिप्पण — वेल्लि विल्लि । पेरन्ते प्रजन्ते । जोण्होक्करो जसीक्केरो । अच्छेर अच्छिरिआ । "वल्ल्युस्करपर्यन्ताश्चयें वा" (५८) इति वा आदेरस्य एत्वम् ॥

जो आसि बम्भचेर-ग्गहण गुरु पद्द-विओअ-विहुरस्स । रण्णन्तग्गय - रिउ - अन्तेउर - पोम्मच्छि - लोअरस ॥४२॥

अन्वयार्थ —(जो) जो; (पइ-विओअ विहुरस्स) पति के वियोग से कच्टशील-ऐसी स्त्रियों को); (रण्णन्तग्गय) जंगल में गये हुए; (रिड अन्तेडर) शत्रु के अन्तःपुर की (पोमच्छि-लोअस्स) पद्म कमल के समान आंखों वाली स्त्रियों के लिए; (बम्भचेर-ग्गहण) ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कराने में; (गुरु) गुरु—दीक्षादाता; (आसि) थे।

हिप्पण-बम्भवेर। "ब्रह्मचर्ये चः" (५६) इति च स्यात् एत्वम् ।। अन्तेजर । "तोन्तरि" (६०) इति तस्यात एत्वम्। क्वचिन्तः। रण्णन्तगयः।।

> पय-पउम नमोक्कारे परोप्परामइ-तुट्ट-हारेहि । जस्स सहाइ निवेहि ओप्पिअमिव मुत्ति आहरणं ॥४३॥

अन्ययार्थं — (पय-पउम-नमुक्कारे) पगरूपी कमल को नमस्कार करने में; (परोप्पर) परस्पर में; (आमइ) रगड़ खाने से; (तुट्टहारेहि) टूट गये हैं हार जिनके ऐसे; (निवेहि) राजाओं द्वारा; (जस्स) जिसकी; (सहाई) सभा में; (मुत्ति आहरणं) मोतियों के आभूषण; (ओप्पिअमिव) मानो अपंण किये हों।

कियान-पोम्स । "भोत् नवा" (६१) इति आवेरतः जीत्वम्। पद्मख्याः (२-११२) इति विक्लेचे न । पत्रम ॥

नमोक्कारे । परोष्परा । "नमस्कारपरस्परे ब्रितीबस्व" (६२) इति

वत ओस्वम् ॥

जत्यप्पिय-भू-भारो सुबद्द फणी-तत्थ सोवद्द हरी वि ।
जोन्नत्य-दिन्न-भारो न उणाइ सयालुओ न उणा ।। ८४।।
अग्यवार्थ-(जत्य) जहाँ पर; (अप्पिय) अपित-दिया गया; (भू-भारो)
पृथ्वी का भार; (सुबद्द) सोता है; (फणी) शेषनाग; (तत्य) वहाँ पर; (सोबद्द)
सोता है; (हरी वि) हरि भी; राजा भी; (जो) जो; (न्नत्य) वहाँ पर नहीं;
(दिन्न-भारो) दिया है भार जिसने; (न) नहीं; (उणाइ) पुनः; (सयालुओ)
आलस्य से नष्ट; (न उणा) पूनः नहीं।

अर्थात् विष्णु भगवान पृथ्वी का सारा भार राजा को सौंपकर निश्चित रूप से शेष नाग पर सोये हुए हैं किन्तु राजा स्वयं पृथ्वी के भार

को उठाता हुआ आलस्यरहित हो राज्य कर रहा है।

हिप्पण --ओप्पिय जत्थप्पिअ ''वापीं'' (६३) इति अर्पयतेः आदेरस्य ओत्त्वम् वा ॥

सुवद्द सोवद्द । "स्वपाबुच्च" (६४) इति स्वपितौ आदेरस्य ओत् उच्च ॥

जई सक्को न उण नरो न उणो नारायणो वि सारिच्छो।

जस्स पुणाइ पुणाइ वि भुवनाभय - दाण - लिलअस्स ॥४५॥ अन्वयार्थ-(जइ) यदि; (सक्को) इन्द्र; (उण) पुनः; (न) नहीं, (नरो)

अन्वयां — (जई) यदि; (सक्को) इन्द्र; (उण) पुनः; (न) नहीं, (नरी) मनुष्य — अर्जु न; (न) नहीं; (उणो) पुनः; (नारायणो) भगवान विष्णु; (वि) भी; (सारिच्छो) समान; — सदश (जस्स) जिसके; (पुणाइ वि) फिर भी; (भुवणाभय) संसार के प्राणियों को अभय, (दाण) दाण — देने से; (लिलअस्स) मनोहर रूप वाले। अर्थात् सकल मुवन को अभयदान होने से मनोहर ऐसे राजा के सदश उस समय इन्द्र अर्जु न और नारायण भी न थे।

टिप्पण—न उणाइ न उणा । "नात् पुनर्यादाइ वा" (६५) इति आदेरस्स आ आइ इत्यादेशी वा । पक्षे । न उण न उणो । केवलस्यापि इरयते । पूणाइ ॥

रण्णे अरण्ण-साणाउलिम्म लाऊ-लया हरे-रुण्णं। जस्सारि-वहहि तहा अलाउ-कुल्ला जह कयाओ॥४६॥ कृष्यार्क (सर्वण क्रालाइणिम) जंगली हिंस-पशुकों द्वारा भरे हुए; (रण्णे) जंगल में; (लाउ-लया हरे) तुंबडियों की वेलाओं से परिपूर्ण घर में चतुंबडियों की सताओं के गंडप में; (जस्स) जिसकी; (वरि-बहुद्वि) सन्तु को की वधुकों द्वारा; (तहा-) वैसा=मानो; (अलाउ-कुल्ला) तुंबडियों की लताओं की रक्षा के लिए छोटी-छोटी नदियाँ; (जह) जैसे-मानो; (क्याओं) की हों। तुंबडियों के लता-मण्डप में छुपी-हुई राजाओं की शनु-चल्लियाँ असुओं से क्यारिकी घर रही थीं।

हिरमय-रण्ये अरण्यः। शाक असाउ । "वासास्यरण्ये लुक्" (६६). इति आवेर्जुक् ॥

उक्लय,संठविस निवेण जेण वच्छत्मसाओ हरिणो वि । उक्खाया भूय-दण्डे नियमिम संठाविया लच्छी ॥४७॥

अन्यसर्थ (उक्काया) उद्धत और उच्छु सल होने से पहले उसने शत्रु राजाओं को स्वस्थान से उक्काड़ा, बाद में मिक्तपरायण सेवामावी बनने पर पुनः उन्हें राज्यमही परः (संठिवल) संस्थापित कियाः ऐसे स्वभाव वालेः (जेण निवेण) राजा कुमारपाल नैः (हरिणो वि) हरि के भीः (वच्छत्य-लाओ)ः वक्षस्थल सेः (लच्छी) लक्ष्मी कोः (उक्काबा) उक्काइा और (नियम्म) अपनेः (भुय-वण्डे) मुज दण्ड परः (संठाविया) उसे संस्थापित किया।

दिण्यम---तहा जह । उक्सय उक्साया । संठविज संठाविया । "वाज्य--योत्स्वातादाववातः" (६०) इति आदेराकारस्य अत वा ॥ महाराष्ट्राविदेशागतसूतवचन प्रस्तावः (४८)

अह कइया वि दिवा-मुह-पत्थावे पत्थवोचिअं तस्स ।
अणुरागागय-मरहट्ठमाइ-सूएहिँ इअ पिढअं ॥४८॥
अन्वयार्थ—(अह) अनन्तर; (कइया वि) किसी समय में;=िकसी
दिन में (दिवा-मुह-पत्थावे) दिन के प्रारम्भ होने के समय में=अर्थात् प्रातः
काल में; (तस्स) उस कुमारपाल राजा के; (पत्थवोचिअं) प्रस्ताव के अनुरूप
=अवसर के अनुकूल; (अणुरागागय) राजा के प्रक्ति अनुराग से आकर्षित
होकर आये हुए; (मरहट्ठमाइ) महाराष्ट्र अर्थद देशों के; (सूएहिँ) मंगल-पाठकों द्वारा; (इअ) ऐसा; (पदिक्षं) पढ़ा गया।

क्रियाण-पत्यावे पत्यावे । "धन्न वृद्धे वर्ग" (६=) इति आदेराकारस्य अञ्चला । स्वीद्धान । अयुरागा ॥

#### १८ | कुशरपालचरितम्

मरहट्ठ । "महाराष्ट्रे" (६९) इति आदेराकारस्य अत् । वक्रादित्वाद् अनुस्वारः । वाहुलकाद् अन्यस्थापि व्यञ्जनस्य मः ॥ पुतोक्ति प्रकारः (४९-७०)

ह्य-मसल-तम-पसरो सङ् वामो एंसुलाण पच्चूसो।
सामय-वय-दिन्तग्घो तं व पयट्टो सया पुन्नो।।४६॥
अन्वयार्थ – (हय) नष्ट कर दिया है; (मसल तम-पसरो) चना-अन्वकार का प्रसार जिसने; ऐसा; तथा (सइ) सदा; (पंसुलाण बामो) व्यभिवारियों के प्रति प्रतिकूल; (सामय-वय दिलग्घो) जंगल में उत्पन्न भान्य और
जल द्वारा दिया जाता है अर्घ्यदान जिसमें; ऐसा; (सया पुन्नो) सदा पुण्यशाली,
(पच्चूसो) प्रातःकाल; (पयट्टो) हुआ। (तं व) उसी तरह हे राजन् ! आप
अज्ञानरूप अन्धकार का नाण करने वाले हो, व्यभिचारी तथा पापियों के
प्रतिकूल चलने वाले सामज, बज तथा हाथियों का अर्घ्य-उपहार स्वीकार
करने वाले, तथा सदाचार में निरत होने से पवित्र हो।

टिप्पण-मंसल। पंसुला। "मांसादिष्वनुस्वारे" (७०) इति मांस प्रकारेष्वनुस्वारे सित आदेरातोऽन्॥

सामय । ''क्यामाके मः" (७१) इति मस्य आत अत् । दिस-कुप्पिसन्त-जस-भर देवय-हरए तुमं स कुप्पासा ।

दिक्लाइरि आ सिक्लायरिएहि सहोव सप्पन्ति ।।५०॥ अन्वयार्थ — (दिस-कुप्पिसन्त-जस भर) सभी दिशाओं में सदाचार के कारण से जिसका यश भार फैल गया है; ऐसा हे राजन् ! (देवय-हरए) देव-घरों में राजमहल में; (सकुप्पासा) कंचुकों के साथ; (दिक्लाइरिआ) दीक्षा-आचार्य; (सिक्लायरिएहि) शिक्षा आचार्यों के; (सह) साथ; (उवसप्पन्ति) समीप आते हैं। अर्थात् आशीर्वाद देने के लिए समीप आते हैं।

टिप्पण - सइ सया । कुप्पिसं कुप्पासा । 'दः सदादौ वा'' (७२) इति आत इत्वं वा । दिक्खाइरिआ सिक्खायरिएहिं आचार्ये चोऽच्च" (५३) इति चस्य आत इत्वम् अस्वं च ॥

गय-थीण-तिमिर-केसे खल्लीडे नह-सिरिम्म संबुत्ते। थुवआ हवन्ति लोआ एपिंह सुण्हाल चिधस्स ॥५१॥ अन्ववार्य-(गय) चले गये हैं; (यीण) वने सवन (तिमिर-केसे) काले काले केशों के, ऐसे (खल्लीडे) जिनके खल्बाट-गंजापन-जैसा हो गया है

ऐसे (नह-सिरम्मि) बाकाश्ररूप सिर के (सबुल ) हो बाने पर; (दो अर्थ हैं---(१) राजा के पृद्ध ही जाने से केशों के सफेद ही जाने पर और (२) अन्धकार नष्ट ही जाने से बाकाश के साफ हो जाने पर); (सुन्हाल-चिन्यस्स) व्यभ-बैल के चिह्न वाले सगवान ऋषभदेव स्वामी की; अथवां नन्दी बैल रखने वाले महादेव शिव की; (एप्टि) ऐसे समय में: (लोबा) लोग; (शुवबा) स्तुति करने बाले: (हबन्ति) हो जाते हैं--स्तुति करने लग जाते हैं।

हिप्पन-थीण । सल्लीडे । "ई स्त्यानसल्वाटे" (७४) इति

वादेरातः ई ॥

थुवआ। सुण्हाल। "उः सास्नास्तावके" (७५) इति आवेरातः उत्वय ॥

गयणे तुहिणोसारिणि तुहिणासारं यडन्तमगणन्ता।

उट्ठन्ति बहुओ पुरो बज्जूणं विणव गेजसाण ॥५२॥ अन्वयार्थ-(तुहिणो) वर्फ के कणों की; (सारिणि) वर्षावाले; (गयणे) आकाश में; (तुहिणा-सारं) वर्फ के कणों के अंश को; (पडन्तम्) गिरते हुए कोः (अगणन्ता) अवगणना = उपेक्षा करते हुएः (विणय-नेज्झाण) विनयपूर्वक अवनत होती हुई-न अतापूर्वक झुकती हुई (अज्जूण) आर्यजन-श्वसुर ज्येष्ठ आदि व्यक्तियों के; (पुरो) आगे; (बहुओ) वधुएँ (उट्ठन्ति) उठती हैं अर्थात् उनकी सेवा में लग जाती हैं।

टिप्पण-तुहिणोसारिणि तुहिणासारं। "ऊद् वासारे" (७६) इति

आदेरात् ऊत् वा ॥

अज्जूणं। "आर्यायां यें: व्वक्त्रास्" (७७) इति येंस्य आत ऊ:।। गेजझाण । ''एद् ब्राह्ये" (७८) इति एस्वत् ॥

कुट्टिम-चउ-वारेसुं सतिण्हिमिण्हि कुणन्ति रमणीओ।

पिअ-परिरम्भं ॥५३॥ देरागय-पारावय-रावोट्ठिअ

अन्वयार्थ-(कुट्टम-चल-वारेसुं) मणि आदि रत्नों के बने हुंए आंगम वाले मकानों में; (सितण्हम्) अत्यन्त उत्सुक होकरः (इण्हि) इस समय में = प्रात:काल में; (देरागय) दरवाजों पर आये हुए; (पारावय) कबूतर आदि के; (राय-उट्ठित्र) शन्दों को सुनकर जागृत; (पिय) अपने पुर्ति का; (परिरम्भ) आलिंगनः (रमणीको) रमणियां-परिनयाः (कुणन्ति) करेती हैं।

हिन्यन-देरा। "द्वारे वा" (७६) इति कात एत्यं वा। पर्से वारे स

दुआरं । दारं इति प्रयोगद्वयम् अनुक्तमपि क्रेयम् ॥

पारेत्रय-स्रिएहिं तेत्तिक्मेत्तं रमेसु वेसाको । तेत्वियमस्तं मनान्ति चनिक नेत्ते मुखङ्गीस्म ॥५४॥

सन्ययार्थ—(पारेब्रय-मणिएहिं) कबूतरों द्वारा क्रजित मीठे स्वरीं द्वारा (बन्य अर्थ में—र्रात क्रिया के समय में उत्पन्न व्यनि द्वारा); (वेसाओ) वेदयार्षें (तेत्तिअमेत्तं) उतनी देर तक ही; (रमेसु) रमण क्रिया करती रहीं; (भुजं-गम्मि) सर्पे के; (अन्य अर्थ में—जार पुरुष के); (चिल्ज-मेत्ते) चलने की तैयारी की और; (तित्तिअमत्तं) उतनी देर तक ही; (मग्मन्ति) दूँ दृती हैं—

टिप्पण-पारावय । पारेवय । "पारापते रो वा" (न०) इति रस्य भात एरचं वा ॥

तेत्तिअमेत्तं तेत्तिअमत्तं। "मात्रटि वा" (=१) इति आत एस्वं काः। बाहुलकात् क्विबन्मात्रक्रव्देपि। चक्रिय-मेत्ते।

अद्-नहक्काण पियाण जल्ल-आलावयाण विलयाओ । उल्लन्ति अक्कमंसुअ-ओल्लीहि ओल्ल-नम्खक्का ॥५५॥

अन्वयार्थ — (अह्-नहृङ्काण) जिन्होंने; (अपनी-अपनी पित्नयों के अंगो-पांग पर) अभी-अभी नखों के बाब किये हूँ ऐसे; (पियाण) पितयों के; (अल्ल) स्नेह-मिश्रित; (आलावयाण) आलाप-संलाप करने वाले अपने पितयों के; (अङ्क्रम्) गोद में बैठी हुई होने से गोद को; (ओल्ल) तत्काल में किये हुए अत-एव ताजा-अथवा आद्र (नक्सङ्का) नख के घाववाली; (विलयाओ) विनताएं (अंसुअ-ओल्लीहिं) आंसुओं की घाराओं से; (उल्लिन्त) भिगोती हैं; सम्पूर्ण रावि तक आनन्दोपभोग करके अब वियोग समय को देसकर दु:स से रोती हैं।

विष्पण-- उल्लिन्ति ओल्ल । "उदोद्वाद्र" (-२) इति आदेरातः उत् ओच्च वा पक्षे अद् । अल्ल ।

ओलीहि । "ओदाल्यां पङ्कत्तौ" (८३) इति आत ओत्त्वम् ॥

निअ-ठाण-मीलणं पिविखऊण चिन्ता-परा मिउल्लावा ।

नीलुप्पल-पेण्डे पिण्डिऊण भसला रुअन्ति व्य ॥ ६॥ अन्वयार्थ-(नीलुप्पल-पेण्डे) नील कमल के कोशों को=प्रातःकाल होने से कमल के संकुचित हो जाने की स्थिति को; (पिक्षिऊण) देख करके; (भसला) अमर आदि (पिण्डिऊण) कमल कोश में स्थल संकोच के कारण से सरक सरककर पास-पास में विश्वकर (क्वन्ति) रुदन करते हैं-गुंजारक

करते हैं (ब्ब) मानी इसी तरह से; (निश्न ठाण-मिलन) अपने मिलन स्थान की —दिन निकल आने के कारण एकान्तदा का अभाव हो जाने के कारण से (चिन्ती परा) चिन्ता करने लगे हैं; (मिउल्लावा) धीरे-धीरे सूक्ष्म और अस्पष्ट बात-चीत करने लगे हैं।

दिष्पण—मिउल्लावा । "हस्वः संयोगे" इति येथादशैनं हस्वः ॥ पण्डे पिण्डिऊँण । "इते एदां" इति आदिरिकीरस्य एत् वा । क्वेचिन्न । विन्ता ।

किंसुअ कुसुमायम्बो केंसुअ-दल-सगमलं वियम-मेरं।
दलिकण अन्ध्यारं देंसइ पुहुवीइ पहुमरुणो ॥ पूछा।
बन्धयार्थे—(किंसुब-कुसुम-आयम्बी) किंगुक-चूक्ष विशेष ढाक के पूल के समान लाल सुर्खे; आरक्त (अरुणो) सूर्य; (केंसुल-देल-सामले) ढांक के पत्ती के समान नीला; (विगय-मेरं) सर्वत्र ब्याप्त; (अन्ध्यारं) अन्धकार की; (दलिकण) नष्ट करके; (पुहवीइ) पृथ्वी के; (पहस्) पथ को; (दंसइ) बर्तलाती है।

टिप्पण—किसुन केंसुंज। "किंशुके वां" (८६) इति नादेरितः

एस्व वा ।

मरं।''मिरायाम्'' (=७) इति इते ऐर्त्वम् ॥

काउं महाविलं अतम-मूसयं कय-पर्डसूएं सूरें।
लक्क-हलद्द-बहेडय-रत्त व्य करा विअम्भन्ति ॥५८॥
अन्वेयार्थे—(महाविलं) पर्वतं की गहने से गहन कन्दरा की मीं;
(अंतम-सूसयं) अन्धकार रूप चूहे से रहिंत; (काउं) करने के लिए, (कंय-पर्ड-सुए) ग्रहण की है प्रतिज्ञा जिसने; ऐसा (सूरे) सूर्य; (लक्क-हलह-बहेडय-रत्त)
लाक्षें, हल्दी, बहेडा आदि के समाने लाल; (क्ये) समान; (करा) किरणें; (विज-भन्ति) ऊँच-नीची चारों ओर फैलती हैं।

विरद्ध-हलेदि-केन्दाम दीवंशो नवें हलिद्दि रहा करों। अहलिद्दा-राको कामन व्य पुरुष भंजद सूरो।।१८।। धर्मकार्य-(विरदेश) रचना को है; (हलही-कदार्भ दीवजो) हल्दी-कंद के समाज दीवन की विस्ते; ऐसा (तक हलिक-रल-करो) नई हस्ती के समाज रक्त किरणवाला; (सूरो) सूर्य; (बहुसिद्दा-रामो) प्रगाद स्वेहवाले; (कामन का) कामी पुरुष के समान; (पुरुष) पूर्व दिसा को; (मजद) जाता है— उदय होता है। यहाँ किव ने सूर्य को कामपति की उपमा दी है और

पूर्व दिशा को कान्ता के रूप में कल्पना की है।

हिष्यच पुह्वीइ । पह । यूसर्य । वडंसुए । हलद् । हलद् । बहेडय । "पिंच पृथिवीं" इत्यादिना (८८) आदेरितः अकारः । हरिद्रायां विकल्प इत्यन्ये । हलिद्दी । अहलिद्दा ।

पिक्कङ्गुअं व निवड६ पिक्किङ्गुअ-धूसरो ससी एस ।

सिढिल-करो सिढलङ्को तित्तिर मइल-प्फुड कलंको ॥६०॥ अन्वयार्च—(सिढिल-करो) मन्द किरणवाला; (सिढिलगो) शिथिल अंग वाला—मंद बिंब वाला; (तित्तिरि) लावक-तीतर पक्षी के समान; (मइल) मिलन; (फुड-कलंको) स्पष्ट कलंकवाला; (पिक्किङ्क अ-धूसरो) पके हुए "शुंदफल के समान श्याम-धूएँ जैसा, (एस) यह (ससी) चन्द्रमा, (पिक्कंगुअं) पके हुए अंगुद के; (व) समान; (निवडइ) गिरता है—अस्ताचल की ओर जा रहा है।

टिप्पण—पिक्कङ्गुअं पिक्किङ्गुअ । सिढिल सिढिल । ''शिथिलेङ्गुदे वा" (८९) इति आदेरितः अद् वा । तित्तिर । "तित्तिरौ रः" (६०) इति रस्य इतः अत् ।

इअ आसंसन्ति नि-सीह सिंहदत्ताइणो दिआ तुज्झ ।

वीसं तीसं कृष्पे जयसु दुजीहारि-नीसङ्क ।।६१।। अन्वयार्थ-(नि-सीह) हे नृसिह ! (सिहदत्ताइणो) सिहदत्त आदि; (दिआ) द्विज-बाह्यण; (तुज्झ) आपको; (इअ) इस प्रकार; (आसंसन्ति) आशी-वींद देते हैं; (दुजीहअरि) दो जिह्वा-सर्व के शत्रु गरुड़ के समान (नीसंक) निर्मय ऐसे आप; (वीसं) बीस; (तीसं) तीस; (कष्पे) कल्पों तक; (जयसु) जयसील रहें-जीवित रहें।

- टिप्पण-इअ। "इती तो बाक्यादी" (६१) इति इतितस्य इतः अत्।।

निसीह । वीसं । तीसं । जोहा । "ई जिह्ना" इत्यादिना (६२) जिह्ना-दिषु इकारस्य तिना ई: 1 बाहुलकात् क्वचिन्न । सिंहदत्त ॥

नीसङ्क। "लुँकि निरः" (६३) इति र लोपे इत ई:॥

अदुइअ-रिव-भा-विइए गयणे जह पाइयस्मि दो वस्तां। कत्थ वि नित्थ तमी अहि-निवास लोअस्मि व णुमन्नो ॥६२॥ अन्वयार्थ-(अदुइअ) अद्वितीय अनुपमः (रिव भा) सूर्ये की कान्तिः (विद्युए) दूसरा = बाप जैसे बद्धितीय प्रभा होने के कारण से; (गयणे) आकाश में; (तमो) अधकार; (कत्य वि) कहीं पर भी; (नित्य) नहीं है; (णुमन्नो) कल्पना है कि — वह अन्त्रकार डर कर; (अहि-निवास-लोअम्मि) शेष नाम के निवास स्थान — पाताल लोक में चला गया है; (जह) जैसे; (पाइ-यम्मि) प्राकृत में (दो वयणं) दो वचन नहीं है वैसे ही है राजन् ! आप जैसे सूर्य के समान अन्य राजा रूप सूर्य नहीं है।

ें दिष्यण—दुजीहा। णुमन्नो। "दिन्योश्त" (१४) इति द्विनि शब्दयोः इत उत्। बाहुलकान् स्वचिद् वा। अदुइअ । विष्ठए ॥ स्वचिन्न । दिआ।

निवास । ओत्वम् । दोवयणम् ।

जरढोच्छ्र-रुई चन्दो निस-पिअ-पावासुओ व्व नो सहइ।

सच्च-जहुद्ठिल सूरे भू-सग्ग-दुहाइअ-करोहे ॥६ ३॥ अग्वयार्थ—(सच्च-जहुद्ठिल) हे सत्य युधिष्ठिर ! (भू-सग्ग) पृथ्वी जौर स्वर्ग में; (दुहाइअ) दो विभागों में विभक्त किया गया है; (करोहे) किरणों का समूह जिसका, ऐसा सूर्य जब तपता हो तब; (जरढोच्छु) पके हुए इक्षु —साठे के समान; (रुई) कान्ति वाला; (चन्दो) चन्द्रमा; (निस-पिअ-पावासुओ व्व) रात्रि रूपी प्रिया का विरही के समान; (नो सहइ) शोगा नहीं दे रहा है। अर्थात् सूर्योदय के कारण चन्द्र फीका लगता है।

हिप्पच-जरढोच्छु। पावासुओ। "प्रवासी क्षी" (६५) इति आदेरित

उत्वम् ॥

धम्मे जहिट्ठिला दोहाइअ-पवहा दुहा वि मल-पटलं।

ओज्झर-निज्झरिणीसुं ण्हाऊण खिवन्ति बम्हाणा ॥६८॥ अन्वयार्थ-(धम्मे जहिट्ठला) धर्म में युधिष्ठिर; (दोहाइअ) मध्य में प्रवेश करने से विभाजित किया है, (पवहा) प्रवाह; जिन्होंने ऐसे (बम्हाण) ब्राह्मण; (ओज्झर-निज्झरणीसुं) नदी-नाला-झरना आदि में (ण्हाऊण) स्नान करके; (दुहा वि) दोनों ही प्रकार के—बाह्य और आम्यन्तर; (मल-पटलं) मैल के समृह को, (खिवन्ति) दूर करते हैं।

टिप्पण - जहुट्ठल जहिट्ठिल । "युधिष्ठिरे वा" इति आदेरित

उत्त्वम् ॥

दुहाइस दोहाइस । "ओन्स दिधाकृगः" (६७) इति इत ओत्यम उत्त्व च । स्वित्र केंद्रलस्यापि । दुहा । ओज्झर निज्झर ।" "वा निर्झर ना" (६८) इति नेनु सह इत सोत्यं वा ॥ हय-कम्हार-हरडई. चिक्किण-तिकिरस्स गॅहिय-पाणीया।
पाणिय-तडम्मि विष्पा अज्जुण्ण-सूरस्स देन्तग्वं।।२५।।
अन्वयावं—(हय) नष्ट कर दिशा है; (कम्हार) काश्मीर की; (हर-क्ष्म) हरड के समान; (चिक्किण) प्रगाढ़; (तिमिरस्स) अन्धकार को जिसने; ऐसे (अजुण्ण-सूरस्स) नवोदित सूर्य के लिए; (गहिय-पाणीया) हाथों में ग्रहण किये हुए है पानी को; ऐसे (विष्पा) ब्राह्मण, (पाणिय-तडम्मि) झरना-नदी-आदि के तट पर (देन्तग्वं) जलांजित देते हैं।

टिप्पण—हरडई "हरितक्याम् ईतोऽन्" (६६) इति आदेरीतः अत्॥ कम्हार । "आत् कदमीरे" (१००) इति ईत आत्॥ पाणिअ। "पानी-यदिष्यित्" (१०१) इति ईत इत्॥ क्यचिद् वा। पाणीय॥

जिण्ण-तमं मल-हीणा अहूण-तेअं विहिण-अन्त-पहं। अविहूणं तूह-दिशा थुणन्ति तित्थे रिव तंव॥६६॥

अन्वयार्थ — (जिण्ण-तमं) नष्ट कर दिया है अन्वकार को जिसनें। (सूर्य के पक्ष में) (राजा के पक्ष में — अज्ञान रूप अन्वकार) (अहण-तेंग्रं) जिसका तेज हीन नहीं है; उग्र तेज वाला; (विहीण अन्म-पहं) अन्याय के पथ को असने नष्ट कर दिया है; (अविहूण) और जो सब राजाओं में उच्चा; है अथवा पूर्वांचल पर्वत के शिखर पर स्थित — अतएव उच्च; (रॉव) सूर्य की अथवा राजा की (तं व) तुम्हारे ही समान; (तिस्थे) तीर्थ स्थानों पर; (अल-हीणा) स्नान किये हुए; (तूह-दिवा) तीर्थ स्थानों पर रहे हुए ब्राह्मण; (युवन्ति) स्तुति करते हैं।

हिष्पण अजुज्य । "उज्जीमें" (१०२) इति ईत उत् । स्वचित्त । जिज्या ॥

हीण अहूण । विहाण अविहूणं । "ऊ हीन विहीने वा" (१०३) इति ईत ऊत्वं वा ॥

तूह। "तीर्थे है" (१०४) इति ईत कः ॥ हे इति किंग् । तित्थे ॥
पेउसासण-सामिय-दिस-आमेलेः रिवम्मि उभ तारा ।
केरिस-एरिसिआओ कहेंड्यामाओ नेह-वेडे ॥६७॥
कन्यार्थ-(पेउसासण) अमृत ही है मौजन जिनका; ऐसे देवताओं
के (सामिय) स्वामी-इन्द्र की; (दिस) दिखा-अर्थात् पूर्वे दिखा पॅरं;

(जामेलें) जिसने अपना पूरा अधिकार जमा लिया है; ऐसे (रविध्म) सूर्व के उदय हो जाने पर; (नह-नेटे) आकाश क्षी पीठ पर; (बहेडगामाओ) वहेड़ा के फल के समान फीकी आमा—कान्ति वाले इन (तारा) ताराओं को देखो; (केरिस-एरिसियाओं) ऐसे कैसे हो गयें हैं ?

किष्मण--भेजसा । कामेले । केरिस । एरिसिसाओ । बहेडवा । "एत् पीसूच" (१०४) इत्यतिना एषु ईत एत्त्वस् ॥

चल् व नेड-पीढं मीड-करा मस्तिमा मही-मउड।

विद्वाय-निद्दमुङ्डन्ति घरोवरिँ रुक्ख-अवरिँ प ॥६ 🖘।

अन्वयांथं — (मही-मउड) हे पृथ्वीं-मुकुंट, (मउलिआ) रांत्रि में एक ही स्थान पर रहे हुए; (नीड-घरा) घोंसले मे रहने वाले पक्षीं-वृन्द; (नैड-पीडं) अपने-अपने घोसले को; (चत्तूण) छोड़कर; (विहास निह्") मीद की छोड़कर के; (बरोबार) बरों के अपर (क्") और (रक्क-अवार) वृक्षों के ऊपर; (उड़डन्ति) उड़ रहे हैं।

हिष्यम्—पेढे। पीढं। नेड नीड। "नीडपीठे वा" (१०६) इति ईत एस्वस्।।

मउलिया । मउड । "उतो मुक्कुलादिष्यत्" (१०७) इति एषु आदेश्तः अत्त्वम् ॥ स्विचिद् आत्त्वमपि । विद्यय ॥

बरोबरि अवरि । 'बो परी'' (१०८) इति उतः अत वा ॥

गरुआ वि गुरुअ-भिउडीहिं वार-वालेहि पडिखलिज्जन्ता । बहु-पोरिसा वि पुरिसा निरुद्ध-छीजा इहं एन्सि ॥६८॥

अन्वयार्थ—(गुरुंअ-भिंउडीहिं) भारी भुकूटि वालें; (वार-वालेंहि) द्वारपालों के द्वारा; (पिडिंसिलिज्जन्ता) रोके जाते हुए भी; (विं) भी; (गरुआ) महान्; (बहु-पौरिसा) महान् पर्राक्रम वालें; (विं) भीं (पुरिसा) पुरुष; (निरुद्ध-खीया) अपशकुन को टालने की दृष्टि से छोंक को रोकंते हुएं; (इहं) हे राजन् ! आप के पास; (एन्ति) आतें हैं।

टिप्पंच-गरुवा गुरुव । "गुरी के वा" (५०६) इति स्वाधिक के वावस्त: वर्त के विकास वर्त के विकास कर्त के विकास कर्त के विकास कर्त के विकास कर्त के विकास कर के विकास कर कि विकास कर कि वास्ता है।

वीरिसा । बुरिसा । "पुरुष रीः" (११५) इति रेक्ति इस्वक् ॥ खींबा । "ई सुर्ति" (११५) इति चार्वस्त हैं ॥ मुसल-धर-बाहु-पूसल रह-सूहव-सुहय तुज्झ मुह-कमलं ।
दट्ठुं उसुअ-नयणा पुणो पुणो उससिन्त निया ॥७०॥
अन्वयार्थ-(मुसल-धर-बाहु-मूसल) मुसल धारण करने वाले के
समान विशाल बाहुरूप मूसलवाले हे राजन्!; (रह सूहव-सुहय) रित के
पित-कामदेव के समान सभी पुरुषों के लिये प्रिय ऐसे हे राजन्!; (तुज्झ)
आपके; (मुह-कमलं) मुख रूपी कमल को; (दट्ठुं) देखकर के; (उसुअनयणा) उत्सुक आंखवाले होते हुए; (पुणो-पुणो) बार-बार; (निवा) राजा;
(उससन्ति) पुलक्ति अंगवाले होते हैं।

दिण्यव-मुसल मूसल। सुहव सूहय। "ऊत् सुभग०" इत्यादिना (११३) आदेश्त ऊद् वा॥ राज्ञः अथनोस्थानम् (७१)

सणउच्छन्नोच्छाहो रिज-दूसहो दूसह-प्पयावेण।
वोक्कन्त-निद्द-पसरो अह राया ओट्ठिओ सयणा॥७१॥
अन्वयार्थ—(अणउच्छन्नोच्छाहो) अखण्डित उत्साह वाला. (दूसह-प्पयावेण) दुःसह प्रताप—उग्रतेज के कारण से, (रिज-दुसहो) शत्रुओं के लिए असह्य, (वोक्कन्त निद्द पसरो) निद्रा के प्रसार का जिसने परित्याग कर दिया है याने त्यक्त निद्रावाला, (राया) राजा कुमारपाल; (अह) उपरोक्त रीति से मंगल-पाठ की व्वनि कान में पड़ने पर, (सयणा) शैंय्या से; (ओट्ठिओ) उठा।

हिष्पण — ऊसुअ । ऊससन्ति । "अनुत्साहोत्सन्नेत्सच्छे" (११४) इति आदेरत ऊत् ॥ अनुत्साहोत्सन्न इति किम् । उच्छन्नोच्छाहो ॥

दुसहो दूसह। "लुँ कि दुरो वा" (इति रलीपे उत उत् वा ॥ वोक्कन्त । ओट्ठिओ । "ओत् संयोगे" (११६) इति संयोगे परे आदेश्त ओत्त्वम् ।

राज्ञः प्रातस्त्यं कृत्यम् (७२-७३)---

कोऊहल-कुसलेहि कुऊहलत्थेसु कोउहल्ली वि ।
सण्हाण वि सुण्हयरं परमप्पं खुणिय सन्वण्णुं ॥७२॥
अन्वयार्थ-(कोऊहल-कुसलेहि) कुत्तहल करने में कुशल पुरुषों द्वारा
कुत्तहलता करने पर; (कुऊहलत्थेसु) कुत्तहलतापूर्ण वस्तुओं में; (कोउहल्ली

वि) कुतूह्सता प्रकट करता हुवा भीः (सण्हाण वि सुण्ह्यरं) सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ऐसेः (परमप्यं) परमात्माः (सञ्चण्णुं) सर्वज्ञ प्रभु कीः (धुणिय) स्तुति करके।

अमलोव्वीह-दुअल्लो उव्यूह-दूऊल-दिण्ड-दिन्न-करो । सो अत्थाणि पत्तो दुगुल्ल-उल्लोब-सोहिल्लं ॥७३॥

अन्वयार्थ—(अमल-उञ्बोढ-दुबल्लो) स्वच्छ पहिना है कपड़ा जिसने, (उञ्जूढ-दुऊल-दण्डि) स्वच्छ कपड़े पहिने हुए दंडी के द्वारा; (दिन्नकरो) पहुंचाई गई है हाथ फैलाकर सहायता जिसको ऐसा; राजा (दुगुल्ल-उल्लोअ-सोहिल्लं) कपड़ों की श्रोष्ठता के कारण से शोभायमान; ऐसे (अत्थाणि) सभा स्थान को; (सो) वह राजा; (पत्तो) पहुंचा।

टिप्पण—कोऊहल कुऊहल कोउहल्ली । "कुतुहले वा हस्वश्य" (११७) इति उत औत् वा तत्सिन्नियोगे ह्नस्वश्य वा ॥

सण्हाण । सुण्ह । "अदूतः सूक्ष्मे वा" (११८) इति कतः अत् वा । आर्षे सुहुमेति ज्ञेयम् ॥

दुअल्लो दुऊल । ''दुकूले वा लश्चः द्विः'' (११८) इति ऊकारस्य अत्वं वा तित्सिन्नियोगे च लस्य द्विः (आर्षे) दुगुल्ल ॥ अमलोध्बीढ उध्वूढ । "ईवॉंड् यूढे" (१२०) इति ऊत ईत्व वा ॥ "

राज्ञोग्रे अन्यनुपहिथतिः (७४)

तस्स भुमयाइ वसगा अवाउला पेसणिक्क-हणुमन्ता । बाल कण्डु अमाण-भुआ पुरो निविट्ठा निवा निमरा ॥७४॥

अन्वयार्थ—(तस्स) उस राजा के; (भुमयाइ) भ्रू क्षेप मात्र से ही— इशारा करते ही; (वसगा) समस्त कार्य करने. वाले; (अवाउला) अवातूल— बहस नहीं करने वाले—आदिष्ट कार्य के करने वाले; (पेसणिक्क-हणुमन्ता) आज्ञा पालने में अद्वितीय हनुमान के समान (बलकंड अमाण) बल-बीर्य के कारण से स्फूर्तिभील हो रही हैं, (भुआ। भुजाएँ जिनकी; ऐसे (निमरा) विनयशील (निवा) राजागण, (पुरो) कुमारपाल के आणे; (निविट्ठा) बैठ गर्य।

दिप्पण-भूमयाह बवाउला। हणूमन्ता । कण्डुअमाण । "उ भू हेन्नमत्कण्डूय-वातूले" (१२१) इत्यादिना ऊत उत्स्वस् राजः पार्वे कामर्पारिकारयुविसिक्तिः (७४-७८)--

पासम्म ठिआ तस्स य महूअ-गोरीओ महुअ-महुर-गिरा । बज्जन्त - कणय-नूजर मणि-नेजर वहर - निजराओ ॥७५॥

अन्वयार्थ—(तस्स) उस राजा के, (य) और; (महूअ-गोरीओ) मधूक के पुष्पों के समान गौरवर्णवाली, (महुअ) महुए के फूल के समान; (महुर) मधुर: (गिरा) वाणीवाली ललनाएँ, (वज्जन्त) ध्वनि करते हुए: (कणय) सोने के, (तूउर) तूपुरवाली, (मणि) गणि-गाणिक्य ने निर्मित (नेउर) तूपुरवाली, (वहर-निउराओ) हीरक मणियौं से निर्मित तूपुरवाली; (पासम्मि) पाईवं में आजू बाजू में; (ठिया) बैठ गई।

कोहण्डि-कुसुम-मज्वीओ काम-तोणीर-थॉर-कंबरीओ । निम्मोल्लङ्गय-मण्डिअ-कौप्परया गहिअ-तंबोला ॥७६॥

अन्यसर्थ—(कोहण्डि) कुष्माडी-कोहँड के: (कुसुम) फूल के समान. (मजवीओ) कोमल अंगवाली, (काम) कामदेव के, (तोणीर) बाण रखने का तूणीर—भाता ही हो ऐसी, (थोर-कबरीओ) स्थूल और घणी वेणी —चोटी वाली, (निम्मोललङ्गय) अयूल्य-बहुयूल्य भुजवंधों से: (मिड्य) सुशोभितं है, (कोप्परया) भुजा का मध्यभाग जिनका, ऐसी (गाँह्य तंबोला) हाथ में प्रहण किये हुए पान-तंबोल जिनके ऐसी ललनाएँ—

विन्मम-गलोइ-मेघा रम्भा-थोणा-निहोरु-यूणाओ । तोणीहविस सयं चित्र रइ-बद्दणो तूण-छड्डवंणा ॥७७॥

अन्वयार्थ—(विक्सम) विभ्रम—नेत्रकटाक्ष रूप विलासिता ही है; (गलोइ मेघा) एक प्रकार की गुड़केल (अमृता) कड़वी लता विशेष जिनके पास अर्थात् बढ़ते हुए विलासिता रूप मेघ जैसी-विलासिता से सम्पन्ना ऐसी ललनाएँ; (रम्भा-योणा-निह-उद-यूणाओ) कदलीवृक्ष के स्तंभ के समान मनोहर बंबारूप स्तंभ जिनके; ऐसी (तोणीहविज) कामदेव के तीरों के रखने के स्थानरूप-वृंगीर बनकर; (रइ-वइणो) रित-पंति के-कामदेव कैं; (चिज्र) निश्चय करके, (सय) स्वयं ही; (तूण-छड़डवणा) तूणीर सुड़ा देने वाली; (कामदेव को अब तीर रखने के साधन रूप तूणीर की आवश्यकता नहीं होगी; क्योंकि इन ललनाओं की बांचे ही तूँगीर का काम है देंगी इस अर्थ में यह शब्द है) ऐसी ललनाएँ बीं। सरउग्गय-मय-सक्कण-सरिच्छ-बग्गणाओ मार-सुवह्शो । बाधर-संपण-हत्था अकास-कन्ती किसङ्गीओ ॥७८॥

अन्वयार्थ (सरस्याय) शरद ऋतु में उदय होने वाले (मय-लञ्झण)
मृगलंखण वाला याने चंद्रमा; इसके (सरिच्छ) समान; (वयणाओ) वदनवाली
मुखवाली (चामर) चँवर (दप्पण) और दपंण (हत्या) हाथ में लिये हुई
(अकास-कन्ती) विस्तुत सुन्दर कान्तिवाली (किसंगीओ) कृताङ्ग खरीरवाली
(बार-जुवईओ) वार—युवितयाँ वैष्याएँ; कुमारपाल के पार्श्व में बैठी
हुई थीं।

ज्यरोक्क चार गाम्राओं में महाराजा कुमारपाल के परिपाद्य में बैठने वाली वेदयाओं का वर्णन है।

दिप्पण-महूब महुज। "म्थूके वा" (१२२) इति उत् वा। नेउर निजराओ। ,'इदेतौ त्रपुरे वा" (१२३) इति उत इत् एत् वा। पक्षे। ब्रुउर।।

कोहण्डि । तोणीर । थोर । निम्मोल्ल । कोप्परमा । तम्बोला । गलोइ ।" ओत् कृष्माडी-तूणीर-कपूर-स्थूल-ताम्बूल-गुडूची-मूल्ये" (१२४) षु ऊत ओद् भवति ।।

योणा यूणा। तोणी तूण । "स्यूणातूणे वा" (१२६) अनयोरूत ओत्वं वा भवति । मय । "ऋतोत्" (१२६) आवेऋ कारस्य अत्वं भवति ॥ राजानं प्रति द्विजाशीर्वावः (७६-८०)

मत्तेभ-मज्ञ-गमणे तिस्स माजक्क-आसणासीणे। माजक्के अमजत्ते वि सुइ-गिराणं फुड-गिरेहि॥७६॥ आसंसिअं दिएहि किवालु-हिअओ हवेहि महि-वट्ठे। तुह पिट्ठ-चरा देवा हवन्तु नागा वि पट्ट-चरा॥६०॥ [युगमम्]

क्षम्बद्धार्थ —(मत्ते भ) सर्वोत्मत्त हाथी के सम्मनः (मडग) मृदुगिल सेः (ग्यणे) चलने पर और (माजक्क) कोमलः (आसण-आसीणे) आसन पर बैठ जाने पर (तिस्ति) राजा कुमारपाल केः आसन पर मृदु गित से चलकर बैठ जाने पर, (सुद्द-चिद्गणं) वेदवाणी के समानः (माजक्के) मृदु स्वर से औरः

#### ३० कुमारवासचरितम्

अमडले (अमृदु स्वर से) वर्षात् ह्रस्व-दीर्घ-म्लुत-कोमस-कठोर आदि विविध रीति से ध्वनिद्यास्त्र के अनुसार उच्चारण करते हुए; (फुड-गिरेहिं) स्पष्ट वाणी द्वारा—

(दिएहिं) द्विजों से; (आसंसिकं) आशीर्वाद दिया गया कि—" (है किवालु-हिश्र तो) हे कृपालु हृदय ! (महि-बट्ठे) पृथ्वी पृष्ठ पर; (हवेहि) तुम रही (देवा) देवतागण; (तुह) आपके; (पिट्ठ-चरा) पीछे-पीछे चलनेवाले रहें—अर्थात् पृष्ठ-पोषक और विष्न-निवारक रहे; (नागा वि) नाग जाति के देवता भी; (पट्ठ चरा) पृष्ठ-पोषक-विष्न-विष्निवारक अनुयायी; (हवन्तु) होवे।।६०।।

टिप्पण - अकास किसङ्गीओ । मउब माउक्क । माउक्के अमउत्तो " आत्कृशा-मृदुक-मृदुत्वे वा" (१२७) एषु आदेश्वेत आद् वा भवति ।

किवालु । हिअओ । "इत् कृपादौ" (१२८) इति आदेः ऋतु इत्वम् ॥

पिट्ठ-पट्ठ । पृष्ठे "बानुत्तरपदे" (१२६) इति ऋत इत् वा । अनुत्तरपदे इति किम् । महि-बट्ठ ।।

# राज्ञस्तिलकधारणम् [८१]

अह खिग-सिंग-पत्ते मिसणे मसणेण चन्दणेण गहे। अच्चिअ राय-मयङ्को अकासि तिलयं मियङ्क-निहं॥ ६ १॥

अन्वयार्थ (अह) अथ—इसके बाद; (खिगा) गेंडा के (सिंग) सींघ से बने हुए; (मिसणे) मुलायम); (पत्तो) पात्र में तथा; (मसणेण) घीसे हुए; (चन्दणेण) चन्दन से; (गहे) ग्रहों की; (अच्चिय) पूजा करके; (रायमयंको) राजाओं में चन्द्रमा के समान कुमारपाल को; (मिस्नंक-निहं) चन्द्रमा के समान गोल आकृतिवाला; (तिलयं) तिलक; (आकासि) किया गया।

थृष्टाधृष्टलोक विज्ञन्ति निशमनम् (८२)

मिच्चु-अवमच्चु-हरणे दिजे विसिष्जिअ निसामिआ तेण ।
रिज-सङ्ग भञ्जणेणं धिट्ठाधट्ठाण विन्नसी ॥६२॥
अन्वयार्थ—(मिच्चु) मृत्यु (अवमच्चु) अपमृत्यु अपमृत्यु — अकालमृत्यु;
(हरणे) हरण करने वाले; (दिजे) ब्राह्मणों को; (विसष्जिअ) पुरस्कार आदि द्वारा सन्मान करते हुए प्रस्थान कराकर; (रिज-संग-संजणेण) अत्रु औ

के उत्कर्ष को नष्ट करने वाले राजा कुमारवाल नै; (विट्ठ) घृष्ट-दुष्ट; (अघट्ठाण) अघृष्ट-सरल पुरुषों को; (विन्तरी) प्रार्थेना—अर्जी; (विस्तरी) श्रवण की।

दिष्यण-सिङ्ग सङ्ग । मसिणे मसणेण । सियङ्को, मिअङ्क । मिच्यु मच्यु । धिट्ठाधट्ठाण ।" मसृण मृगाङ्कमृत्युक्षृङ्गपृष्टे वा (इति एषु ऋत इत् वर । तिथि श्रवणम् [८३]

पुह्वीस-उउ-वसन्तो, निवृत्त-तिलय-क्खणो कलि-निश्नत्तो ।

वन्दारय-वृन्दारय-समो पयट्टो तिहिं सोउं।। दश्म

अन्वयार्थ — (निवृत्त) समाप्त कर दिया है; (तिलय) तिलकः (मंत्रों
से मंत्रित विशेषता वाला एक उत्सव विशेष); (क्खणो) अण-अवसर-उत्सव
जिसने ऐसा; तथा (कलिनिअत्तो) सवरावर प्राण्यियों को अभवदान देने से
दूर कर दिया है कलियुग-(कलिकाल को) जिसने ऐसा; (वन्दारय) देवताओं
के (वृन्दारय) इन्द्र; के (देवताओं का भी देवता अतएव इन्द्र); (समो) समान
(पुह्वीस) पृथ्वी पर प्रफुल्लता प्रसारित करने के कारण से पृथ्वी का स्वायी;
(उउ) ऋतुराज (वसन्तो) वसन्त की; (तिहिं) तिथि की (विशेषताओं को)
(सोउं) सुनने के लिए (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ।

टिप्पण - उउ उहत्वादौ (१३१) इति आदेर्ऋतः उत् ॥

निअत्तो । निवृत्त । वन्दारय वृन्दारय ।" निवृत्तवृन्दारके वा" (१३२) इति ऋत उत्तवं (वा) ॥ राज्ञो मातृगृहगमनम् [=४]

निव-उसहो दिय वसहे पिउ-कम-माउ-हर-आगए तत्तो ।
दाणेण तिष्पिऊणं संपत्तो माइ-हरयम्मि।। ८४।।
अन्वयार्थं —(तत्तो) तिथि श्रवण करने के पश्चात् (पिउ कम) पितृवंश से, (माउहर) मातृवंश से (आगए) आये हुए (दिय-वसहे) द्विजश्रे व्ठों
को (दाणेण) दान से (तिष्पऊणं) तृष्त कर-सन्तुष्ट करके (निव उसहो) नृपवृषभ-श्रेष्ठ राजा कुमारपाल (माइहरयम्म) माता के घर में (संपत्तो)
पहुंचा।

हिप्या - उसहो वसहे। "वृषमे वा वा" (१२३) इति वेन सह ऋत उत् वा॥

पिउ-कम । माउ-हर । "गौणान्त्यस्य" (१३४) (इति) गौणपदस्य योन्त्य ऋत् सस्य उत् ।

### ३३ | कुमारपालचरितम्

## मामूना रत्नादि समर्पन्न [दूर]

माईण अमोसासीसयाम रावा अमूस-परिवारोः।

अमूसा वाई-बुट्ठो धण - बुट्ठी रयण-विद्ठिहिं ॥ दूर।। धन्यपार्थ — (अमूस-परिवारो) जिसके परिवार में कोई भी झूठ नहीं बोलता है; ऐसा (अमूसावाई) जो स्वयं भी कभी झूठ नहीं बोलता है; (अमोसा सीसयाण) जिनके आशीर्वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं ऐसी; (माईण) माताओं के लिए (धन-बुट्ठी) धन की वृष्टि; (रयण-विद्ठीहि) रत्नों की वृष्टि से (रामा) राजा ने (बुट्ठो) वृष्टि की। अर्थात् माताओं को अपार धन प्रसान किसा।

दिप्यण---माउ-हर बाइ-हर । "मातुरिद्धा" (१३५) इकिः मातुर्गोणस्य ष्टतु इत् वा । स्वजिद् वगीणस्यापि । । माईश्र ॥

अमोसा अमूस अमूसा। 'उदूदोन्मृषि" (१३६) इति ऋत उत् अत् ओत्।।

# देवानां देवीनां चाग्ने गीतम् [८६]

विट्ठ-घण निम्मलेणं देवाणं पिहय पुह्य देवीणं। तेणादिट्ठं गीअं मुइङ्गि-कर-ताडिय-मिइङ्गं॥६६॥

अन्वयार्थ—(विट्ठ-घण) बरसे हुए बादल के समान; (निम्मलेण) निर्मल; (तेन) उस राजा द्वारा; (देवाण) देवताओं के आगे; (पिहय) पृथक् रूप से; (मुइंगि) मृदंग बजाने वाले के; (कर) हाथ से; (ताडिय) ताडित—बजाये हुए; (मिइंग) मृदंग को मृदंग वाजे सहित; (गीअं) गीत को; (आदिट्ठं) गवाया नया।

# कुलजरत्याबीनां वसुसमर्पणम् [८७]

कुल-जरईणं नित्तं नत्तु अ-सहिआण सो वसु अदासि । धरणि-विह प्फइ-सीसो बुहप्फइ-सिरच्छा-गृह -पुरओ ॥८७॥ अन्वयार्थ—(नित्तं ) पौत्र; (नत्तु अ) पौत्री; (सहिआण) साथ में हैं जिनके ऐसी; (कुल-जरईणं) कुल की वृद्धस्त्रियों के लिए; (बरणि) पृथ्वी पर; (विहप्फइ) बृहस्पति के समान गुण-विद्यावाले गुरु के; (सीसो) क्षिष्ठ्य; (इस कुमारपाल ने) (बुहप्फइ सिरच्छा) बृहस्पति के समान; (गुरु) पुरोहित के; (पुरक्यो) आगे; (सो) उसने; (बसु) चन-सक्मी; (बदासि) प्रदान किया। िष्यच-नृट्ठी विट्ठ। वृट्ठी विट्ठीहिं। पिहय पुह्य। मुइङ्ग् भिड्ड्ग् । नित्य कर्त् व । "इदुती कृष्ट-कृष्ट-पृथङ्-मृदङ्ग-नप्तृके" (१३७) इत्यादिना एषु ऋतुः इकारोकारी ॥ सक्मी-प्रवनस् [द्य]

सो कुसुम-विण्ट-तिक्ख-प्पणइ बहप्फई व्व लच्छीए।
काही पूर्अ सह-वेण्ट - फलेहिं स-वोण्ट-फुल्लेहिं।।८८।।।
काव्यप्रथं—(कुसुम-विण्ट) फूल के वृन्त—डंठल के समानः (तिक्ख)
तीक्ष्ण—तेजः (प्पण्णाइ) बुद्धि सेः (सो) उस राजा नेः (बहप्फइ ब्व) बृहस्पति
के समानः (लच्छीए) लक्ष्मी कीः (सह-वेण्ट-फलेहिं) वृन्तसिहत फलों सेः
(स वोण्ट फुल्लेहिं) वृन्त सिहत फूलों सेः (पूजां) पूजाः (काही) की।

टिप्पण---बिहप्फइ बुहप्फइ। "वा बृहस्पतौ" (१३८) इति ऋत इदुतौ वा। पक्षे बहप्फइ॥

विण्ट वेण्ट वोण्ट । "इदेदोद्वृन्ते" (१३६) इति ऋत इत् एत् ओच्च ॥

ततो गुणिनिकां कर्तुं अमगृहगमनम् (८६-६०)

रिद्धि-हय-अणत्ता-रिणो-राय-रिसी धणुह-वेअ-राम-इसी । रिज्जू सहुज्जुएहिं नर-उसेहेहि चलिओ निवइ-रिसहो ॥८८॥

अन्वयार्थ—(रिद्धि-हय) अपने द्रव्य से नष्ट कर दिया है; (अणत) ऋण से दुखी प्राणियों के; (रिणो) ऋण को जिसने; (धणुह-वेअ) चनुर्वेद में जो; (राम-इसी) रामिष परशुराम के समान है; (रिज्जू) सरल भावना वाला; (निवइ रिसहो) नृपति वृषभ—राजाओं में श्रेष्ठ; (राय-रिसी) राजिष ऐसा कुमारपाल; (उज्जुएहिं) सरल स्वभाव वाले; (नर-उसहेहि) श्रेष्ठ राजाओं के; (सह) साथ; (चिलओ) शान्तिगृह की ओर चला।

क्टिप्पण - रिद्धि । "रिः केवलस्य" (१४०) इति व्यञ्जनेन असंपृक्तस्य ऋतो रिः ॥

सो वसन्त-रिज-सरि-विलासओ तह य गिम्ह-जउ-सरिस-लीलओ । महुर-तिव्य तेआ सरिच्छाओ सम-हरं दरिब-आढिअं गओ ॥६०॥

अन्यक्षार्य — (वसन्त-रिज) वसन्त ऋतु केः (सरि) समानः (विलासको) शोभाशीलः (तह म) और तथाः (निम्ह-जड-) ग्रीष्म-ऋतु केः (सरिस) समानः

#### , इ४ | कुमारपालवरितम्

्लीलओ) क्षीडा-केलि करने वाला; (महर-तिब्ब) मधुर और तीक्षण-तीव; (तेअ) तेज में; (असरिच्छओ) असाधारण—कात्रु के प्रति तेज और मित्र के प्रति मघुरता बतलाने में अदितीय; (सो) ऐसे गुणवाला—वह राजा; (दरिअ) -बलिष्ट पुरुषों से; (आढिअं) परिवृत घराये हुए ऐसे; (समहरं) श्रमगृह-अखाड़ें में; (गओ) गया —प्रविष्ट हुआ।

हिप्यण-अण रिणो । रिसी राम-इसी । रिज्जू सहुज्जुएहि । उसहेहि रिसहो । रिउ उउ । "ऋणज्वं ृषभत्वं षो वा " (१४१) इति ऋतौ रिवी ॥

सरि । सरिस । सरिच्छ । "हशेः विवप्टक्सकः' (१४२) विवप्टक् सक् इत्येतदन्तस्य हशो धातोः ऋतो रिरादेशः ।

आढिअं। "आहते किः" (१४३) इति ऋतो ढिः।। दरिअः। "अरिह तो" (१४४) इति ऋतः अरिः।।

कुमारपालचरित - प्राकृतह् याश्रयमहाकाव्ये प्रथमसर्गस्य अन्वयार्थं भावार्थश्च समाप्तः॥

### द्वितीय:सर्गः

# [राज्ञो मल्लश्रमादि]

पङ्कय-केसर-कन्ती अकिलिन्नो हरि-चवेल-चिवलो सो ।
स-किसर-किलित्त-दामो निवो पयट्टो समं काउं ॥१॥
अन्वयार्थ-(पंकय) कमल की; (केसर) पराग के समान; (कंती)
कान्तिवाला अर्थात् स्वणंवत् वणंवाला; (अकिलिन्नो) अक्लान्त- पसीने से
रहित —थकावट से रहित; (हरि चवेल) सिंह के तल प्रहारः(थप्पड) के समान;
(चिवलो) चपेट लगाने वाला; (स-किसर) केसर से परिलिप्त है; (दामो)
माला जिसको ऐसा; (सो) वह; (निवो) राजा; (समं) श्रम-मल्ल-कला का
अभ्यास; (काउं) करने के लिए; (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ।

टिप्पण-अकिलिन्नो । किलित्त । "लृत इलिः क्लृप्तक्लृन्ने" (१४४) इति लृत इलिः ।।

गुरु-मण थेणो रेवइ देअर-सीअ-दि अराण बल-थूणो।
काही विअणं सो सय मवेअणो मल्ल-सेलाण।। २।।
अन्वयार्थ—(गुरु-मण-थेणो) अपनी कला-कौशल से—गुरु के चित्त को
चुराने वाला—आकर्षित करने वाला; (रेवइ-देअर) रेवती रानी के देवर श्री
कृष्ण; (सीअ-दिअराण) सीता के देवर लक्ष्मण – दोनों के; (बल-थूणो) बल
को चुराने वाला—अर्थात् लक्ष्मण के समान बलशाली; (सयस्) स्वयं तो;
(अवेयणो) वेदना-थकावट का अनुभव नहीं करता हुआ ऐसा; (सो) उस
राजा कुमारपाल ने; (मल्ल-सेलाण) उच्च शरीर वाले होने के कारण से—
शैल-समान मल्लों के लिए; (विअणं) वेदना-थकावट; (काही) उत्पन्न
कर दी।

हिष्पण -- केसर किसर। चवेल चिवलो। देवर दिवराण। वियणं वेजणो। ''एत इद्वा वेदना-चपेटा-देवर-केसरे (१४६) इति एत इत् वा।

थेणो थूणो। "कः स्तेने वा" (१४७) इति एत उत् वा। सेलाण। "ऐत एत्" (१४८) इति आर्थं कारस्य एत्।।

तस्स सणिच्छर-पिउणो व्य कर-हयं सिधवं व मल्ल-कुलं ।

घम्म जल्लोल्लं जायं स-सिन्न-परसेन्न-महिअं पि ।। ३ ।।

अन्वयार्थ-(सिनच्छर) शनिश्चर के; (पिउणो) पिता-सूर्यं देव के;
(व्व) समान; (कर) किरणों से; (ह्यं) ताडित होता हुआ; (सिन्धवं) सैंधव-नमक के समान ही; (स) अपनी; (सिच्च) सेना द्वारा; (पर) अन्य की; (सेन्न) सेना द्वारा; (महिअं) प्रशंसनीय; (मल्स-कुलं) ऐसा मल्लों का समूह; (पि) आश्चर्य है कि तस्स उस राजा के; (कर) हाथों से; (हयं) चोट खाता हुआ (घम्म) पसीने की; (जल) बुन्दों से; (ओल्लं) गीला; (जायं) हो गया था।

टिप्पण - सणिच्छर । सिन्धव । "इत् सैन्धव शनैश्चरे" (१४६) इति

ऐत इस्वम् ॥

सिन्न सेन्न। "सैन्ये वा" (१५०) इति ऐत इत् वा।

मुर-वेरिओ व्य रिक्खअ-दइच्च-कय वहर-दइवय-सइन्नो।
गेण्हीअ स तत्य धणु कइलास-सओ व्य केलासे।।४।।
अन्वयार्थ — (मुर-वेरिओ) मुर नामक राक्षस के शत्रु — श्री कृष्ण-नारायण
के; (व्य) समान; (रिक्खय) रक्षा की गई है; (दइच्च) दैत्यों के साथ; (कय)
किया है; (वहर) वैर जिन्होंने; ऐसे (दइवय) देवताओं के; (सइन्नो) सेना की
जिसने; (तत्थ) उस श्रम घर में; (स) उस राजा ने; (केलासे) कैलास पर्वत
पर; (रहने वाले); (कइलास सओ) कैलास के शिव—महादेव के; (व्य) समान;
(धणु) धनुष को; (गेण्हीओ) ग्रहण किया।

हिष्पण- दइन्च । दइवय । सइन्नो । "अइदैंत्यादी च" (१५१) इति

सैन्ये दैत्यादिषु च ऐतः अइः ।।

वेरि वहरा कहलास केलासे।'' वैरादो वा'' (१५२) इति ऐतः अइवीं।

देव्वालक्सो दइवे वि असंको महि-अले नव-दइव्व।
उच्चअ - नीचअ - लक्खे अणचुक्को अवर-धीर-हरो ॥ ४॥
अन्वयार्थ — (देव्व-अलक्स्लो) दंव-भाग्य के समान लक्ष्य निर्धारित नहीं
करने वाला; (दइवे वि वसंको भाग्य द्वारा घटित घटनाओं के प्रति निर्भय
रहने वाला; (महि-अले) पृथ्वीतल पर; (नव दइव्य) इष्ट प्रतिपालक और
दुष्ट-निप्राह्क — ऐसा होने के कारण से अपूर्व देव भाग्य के समान; (उच्चअ)
ऊँचे; (नीचअ) नीचे; (लक्से) लक्ष्य — भेदन में; (अणचुक्को) नहीं चुकने वाला;
(अवर) शत्रु के, (धीर) धैर्य का; (हवो) हरण करने वाला ऐसा
कुमारपाल था।

अन्तन्तं जोहेर्दि सलाहियो तह बुहेहि अन्तोन्तं । मण-हर-सरलिअ कुञ्चिअ-उहय-पवट्ठो सरो बुट्टो ॥६॥

सम्बद्धार्थं — (जोहेहिं) यो द्धाओं द्वारा; (अम्नन्तं) परस्पर में; (सलाहिओ) जिनकी प्रशंसा की गई है—ऐसा; (तहं) तथा; (बुहेहिं) पंडितों द्वारा भी; (अभोन्तं) परस्पर जिस राजा की प्रशंसा की गई है ऐसा; (मणहर) मनोहर; (सरिल्ज) जिसको पहले तो सीचा किया हो; ऐसे; (उह्य) उभय—दोनों; (पबद्ठो) प्रकोष्ठ वाला—(हास की कलइ-) बनुष पर तीर चढ़ाते समय जो क्रिया—संकोच आदि की, की जाती है उससे मनोहर ऐसा राजा कुमारपाल; (सरे-) बाणों की; (बुट्ठो) वृष्टि की (बृष्टि करता था)।

टिप्पण-देव्वा दइवे दइव्वं। "एच्च दैवे" (१५३) इति ऐत एत् आइरचादेशः॥

उच्चल । नीचल । "उच्चैर्नीचैस्यकः" (१५४) इति ऐतः अलः श्रीर । "ईद्धैयें" (१५५) इति ऐत ईत् ॥

कण्णो वलिअ-मणोहर-पउट्ट-कर-सररुहेण नर-वइणो। लम्बिर-नाल-सरोरुहवतंसिओ व्वासि संधाणो॥७।

अन्वयार्थ—(सधाणे) धनुष पर तीर चढाने पर; (विलअ) कान तक खीचने पर पीछे गया हुआ; (मणोहर) मनोहर; (पउट्ठ) मणिबंधः (पहुंचा-कलई वाला); (कर) हाथ रूप; (सररुहेण) कमलद्वारा; (नर-वङ्णो) राजा का; (कण्णो) कान; (लंबिर) लम्बी; (नाल) नालवाला—तंतुवाला; (सरोरुह) कमल से; (अवतंसिओ) विभूषित; (व्व) जैसा; (आसि) था।

कय-दुज्जण-सिर-विअणं सिर-कुसुमाहरणमणसिरो-विअणं। आविज्जिअ वाइअ आउज्जस्सादिट्ट - पुड - दलणं॥ ।। ।।।

अन्वयार्थ—(कय) किया है; (दुज्जण) दुर्जन के; (सिर) मस्तिष्क में; (विअणं) वेदना-संताप; (सिर) मस्तिष्क में, (क्सुम) पुष्प; (आहरणम्) वाभरण-अलकार—(मस्तिष्क पर केवल फूलों का अलंकार ही रक्ला है शेष भार-वशात उतार लिये गये हैं ऐसे; (अ-सिरो वियणं) सिर की वेदना जिससे दूर हो ऐसा गायन, (आविज्जिम) वाजा बजानेवाले के द्वारा, (वाइअ) वजाये हुए; (आउज्जस्स) मृदंग ढोल आदि बाजा के; (अदिट्ठ) नहीं देखें हुए; (पुड) पुट-वाजु के; (दलणं) दल देना—मेद देना (अहष्ट वाजु पर शब्द सुनकर तीर द्वारा उसे भेद देना—(क्रिया आगे गाथा में)—

सूसास-वित्र-चिबुओ अकासि सो गउअपुञ्छ-पमुहेहि । गा अंक - कोञ्चरिउ-सुन्देरं पत्तो धणुह-सुण्डो ॥६॥ [युग्मम्]

क्रम्बमार्थ — (गउअ-पुञ्छ) गो-पूँछ जैसी आकृति अथवा चिह्नवाले तीर विशेषः (पमुहेहि) प्रमुख-मुख्य ऐसे तीरों द्वाराः (सो) उस कुमारपाल नेः (अकासि) लक्ष्य भेद कर दियाः (सूसास)-लक्ष्य-भेद करते समय — अच्छा द्वासो-स्वास लेने के कारण सेः (विलअ) जो सूक्ष्म रूप से — जरासी तिरछी नम गई हैः (चिबुओ) ठुड्डी — चिबुक जिसकीः ऐसा राजाः (धणुह-सुण्डो) धनुष-विद्या में अति प्रवीण कुमारपालः (गा अक) शिवजीः (कोंचरिउ) कार्तिकेय-स्वामी केः (सुन्देरं) सौन्दर्य को (पत्तो) प्राप्त हुआ।

दिष्वण-अन्नन्नं अन्नोन्नं । मणहर मणोहर । पवट्ठो पउट्ठ । सरहेण सरोहह । सिर विवर्ण सिरो-वियणं । आविज्ञिक आउ-ज्जस्स । "ओतोऽद्वान्योन्य-प्रकोष्ठातोद्य-निरोवेदना-मनोहर-सरोहहेक्तोश्च वः ॥ इत्यादिना (१५६) एषु ओतः अत्वं वा तत्संनियोगे च यथासंभवं कतयोविदेशः।

सूसास । ''ऊत् सोच्छ् वासे'' (१४७) इति अत ऊोत् । गउअ गा अङ्क । ''गव्यउआ अम्'' (१४८) इति ओत: अउ आअश्च ॥

कोञ्च । ''औत ओत'' (१५६) इति आद्यौतः ओत् ।। सुन्देर । सुण्डो । ''उत् सौन्दर्यादौ'' (१६०) इति औत उत् ॥ अह कुच्छे अय-हत्थो कोच्छे अय-कउसलेण सो दिट्टो ।

कोवेस कउच्छे अय - सिद्धो लि असेस-पउरेहि ॥१०॥ अन्वयार्थ—(अह) अय-अनन्तर धनुष विद्या-प्रदर्शन के बाद; (कुच्छे अय-) तलवार है; (हत्थो) जिस राजा के हाथ में ऐसा वह; (कोच्छे अय) तलवार की; (कउसलेण) कुशलता से; (को वा एस) कोई भी अवर्णनीय जैसा; (कउच्छे-अय) तलवार-विद्या में; (सिद्धो) सिद्धहस्त-प्रवीण; (लि) ऐसा; (असेस) सभी; (पउरेहिं) नागरिकों द्वारा; (सो) वह कुमारपाल; (दिट्ठो) देखा गया।

हिप्पण कुच्छंअय। कोच्छंअय। 'कौक्षोयके वा'' (१६१) इति औत उर्वा॥

कउसलेण । कउच्छेअय । पउरेहि । "अउः पौरादो च" (१६२) इति औतः अउः ॥ अन्यास-गारवेणं गोविअ-सन्वंग-गाउरवो फलए।
नावाकारे तेरह-तेतीस-गुणो व्य सो आसि।।१९।१
अन्यार्थ - (अक्भास) अभ्यास; (बार-बार अववा अनेक बार किसी एक काम को करना वह अभ्यास है;) के; (गारवेणं) गौरव से; (गीविअ) गोपित है आच्छादित है; (सन्वंगं) सभी अवयव जिसके, इस कारण से जो; (गउरवो) गौरवधील होता हुआ भी—प्रभावशाली होता हुआ भी; (नावाकारे) नौका के आकारवाले; (फलए) तस्त पर; (तेरह तेतीस-गुणो) तेरह और तेतीस गुणा अर्थात् अनेक हो ऐसा; (सो) वह राजा; (आसि) मालूम पड़ता था।

टिप्पण-गारवेणं गउरवो। "आच्च गौरवे" (१६३) इति औतः आत्वम् अउदच ॥

नावा। "नाव्यावः" (१६४) इति औत आवादेशः॥

तेरह । तेतीस । ''एतत्त्रयोदशादौ स्वरस्य सस्वरव्यंजनेन'' । इत्या-दिना (१६४) त्रयोदशन् इत्येवं प्रकारेषु संख्या शब्देषु आदे: स्वरस्य सस्वरेष. व्यञ्जनेन सह एत् ।

> घडिया अथेर-एक्कारएहि बहुएहिँ दुव्वहा सत्ती । वेइल्ल-केल-कन्नेरयं व भामिय भुवि निहित्ता । १२।।

अन्वयार्थ — (बहुएहिं) अनेको द्वारा; (अथेर) वृद्ध नहीं अर्थीत् नव-जवान; (एक्कारएहिं) लोहारों द्वारा; (घडिया) बनाया हुआ; (दुव्वहा) जिसको उठाना अतिकठिन है ऐसा, (सत्ती) क्षक्तिकाली ऐसा आयुध विशेष; (वेइल्ल) विकसित-खीले हुए; (केल) कदली; (कन्नेरयं) कनेर के फूल के समान; (भामिय) उस आयुध को घुमा करके; (भुवि) पृथ्वी पर; (निहित्ता) रख दिया।

विअइल्ल-कण्णिआरय-कयलेहिं ऐ-अइत्ति भणिरेहिं। जोहेहि बोर-पोप्फल-पोरं मन्नेहिँ सा महिआ।।१३॥

अन्वयार्थ—(ऐ-अइ) अरे ! अरे ! (त्ति) ऐसा; (भणिरेहिं) बोलते हुए; (बोर) बोर फल विशेष; (पोप्फल) सुपारी; (पोरं) फल विशेष के समान अपने आपको ठोस रूप वाले; (मन्नेहि) मानने वाले; (जोहेहिं) योद्धाओं द्वारा; (सा) वह शक्ति रूप आयुद्ध; (विश्वद्दल्ल) विकसित; (कण्णिआरय) कणेर के फूलों से और; (कयलेहिं) केलों से; (महिआ) पूजा गया।

## ४० | कुमारपासकरितम्

दिप्पण - अधेर । एक्कार । वेइल्ल । "स्यविरविचकिलायस्कारे" (१६६) इति पूर्ववद् एदा । विखदल्ल इत्याद्यपि हत्यते ॥

केल कंयलेहि। 'वेत: कणिकारे' (१६८) इति पूर्ववद् एत् वा।। कन्ने-'रब'। कण्णिआरय। 'वेत: कणिकारे' (१६८) इति पूर्ववद् एत् वा।

ए-अइ। 'अयौ वंत् (१६६) इति पूर्वबद् ऐत् वा ॥

नोमालिअ-नोहलिआ सोमालाहि सलोण मोहाहि। तस्सोन्भमिअं लवण सुकुमाल-मऊह-मालिस्स ॥१८॥

अन्वयार्थ—(नोमालिअ) सुगन्धित फूल वाली लता विशेष, (नोह-लिया) त्तन और अल्प फलवाली लता विशेष के समान, (सोमालाहिं) सुकु. मार स्त्रियों द्वारा, (सलोण) लावण्ययुक्त, (मोहाहिं) कान्तिवाली स्त्रियों द्वारा, (सुकुमाल) सुकुमार, (मऊह) मयूल=कान्ति, (मालिस्स) धारण करने वाले; (तस्स) उस राजा के ऊपर से; (लवण) नमक; (उब्मिमअं) उतारा गया। अर्थात् लवण द्वारा स्वागत सन्मान करने की विधि विशेष सम्पन्न की गई।

हिप्पण — बोर। पोप्फल। पोरं। नोमालिअ। नोहलिआ। "ओत् पूतर-बदर-नवमालिका-नवफिलका-पूगफले।" इत्यादिना (१७०) पूर्ववत् ओत्।

चोद्द-मणु-चोग्गुणओ भुवण-चउद्दहय-वइ-चउग्गुणओ । चोत्थे वि जुगे ति-पूरिस-चउत्थओ लिक्खओ स तया ॥१४॥

अन्वयार्थ — (चोद्ह-मणु) चतुर्दश मनुओं से भी; (चोग्गुणओ) चार-गुणा अधिक हितकारी, (भुवन चउद्दृयवइ) चौदह भुवनों के पित—भगवान विष्णु से भी, (चउग्गुणओ) चारगुणा अधिक-रक्षक, (चोत्थे) चतुर्थ, (जुगे) युग में; (वि) भी—कलियुग मे भी, (ति-पुरिस) ब्रह्मा-विष्णु-महेश इन तीनों पुरुषों में (यह कुमारपाल), (चउत्थओ) चौथा पुरुष के समान; (लिक्खियो) देखा गया अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु-महेश की कोटिका मासूम पड़ा (स वह राजा; (त्या) उस समय में लवण उतारने के समय में।

सागोक्खल-खइरोहल-लोहाऊखल-सिला-उल्लखलया। चक्केण तेण दलिआ चोव्वारं पुण चउव्वारं ॥१६॥ अन्वयार्थ-(साग-उक्खल) सागवान वृक्ष का अंखल मुद्गर विशेष जैसा, (खहर उउहल) खैर-वृक्ष विशेष का अंखल; (लोह उऊखल) लोह का निर्मित असलः (सिला-उज्रुखलः) शिला पत्थर का बना हुआ उज्जलः (तेण) उस राजा द्वाराः (चनकेण) चक्र सेः (चोंक्वारं) वार बोटों द्वाराः (चनकेण) चक्र सेः (चोंक्वारं) वार बोटों द्वाराः (चनकेण) चूर्णं किये गयेः तोडें गये (जेंकल नष्ट करना कोई शक्तुन विशेष प्रतीत होता है)।

5

इअ रइअ-कोउहल्लो कोहल-दक्खेहिँ तिक्किओ राया। उअ कण्हो एस इहं भरहेसर-चक्कवट्टीओ॥१७॥

अन्वयार्थ - (इअ) इस प्रकार; (रइअ) रचा है; (को उहल्लो) कुतूहल जिसने, (धनुष तलवार, शक्ति-चक्र आदि कला-कौशल के प्रदर्शन से: (राया) वह राजा कुमारपाल, (कोहल-दक्खेहिँ) कौतुक-क्रिया में प्रवीण पुरुषों द्वारा; (तिक्कओ) ऐसी तर्कणा की गई, ऐसा समर्थन किया गया कि (इहं) इस पृथ्वी पर, (एस) यह राजा, (कण्हो) कृष्ण का अवतार है, (उअ) अथवा; (मरहेसर) भरतेश्वर; (चक्कबट्टी) चक्रवर्ती है; (ओ) अथवा—

टिप्पण—सोमालाहि सुकुमाल। सलोण लवणं। मोहाहि मऊह। चोद्द चउद्दय। चोग्गुण चउग्गुणओ। चोत्थे चछत्थओ। सागोक्खल खद्द-रोहल लोहोऊखल उल्लखलया। चोध्वारं चउव्वारं। कोउहल्लो कोहल। "न वा मयूख लवण चतुर्गुण-चतुर्थ-चतुर्दश-चतुर्वार-सुकुमार कुतूहलोदूखलोलू-खले"॥ (१७१) इत्यादिना पूर्ववद् ओत् वा।

ओआरे अवयारक्खमेण तेणावसद्द-रहिएण। सेल्ल-कला-अवयासे भग्गो जोहाण ओ आसो।।१८॥

अन्वयार्थ — (ओ आरे) अपकार करने पर; (अवयारक्खमेण) उसका उचित दण्ड देने में समर्थ;-(राजा का विशेषण) (अवसट्-रहिएण) अपशब्द से रहित अर्थात् यश-कोर्ति वाले; (तेण) उस राजा से; (सेल्ल-कला) बच्छीं-माले की कला की; (अवयासे) स्फूर्ति में; (जोहाण) योद्धाओं की, (ओ आसो) स्फूर्ति, (भग्गो) नष्ट कर दी; (— उन्हें हतोत्साह कर दिया)

पन्नास-पलोऽवगओ कि जलणो उअ रिव ति तस्स करे।
उवहसिय परसुरामस्सूहसिए-पवी महा-परसू।।१८।।
अन्वयार्थ — (पन्नास-पलो) पवास पल (— तोल विशेष) जितना भारी;
(उहसिब पवो) वज्ज का भी जिसने तिरस्कार कर दिया है; ऐसा (महा-परसू) बड़ा भारी फरसा = शस्त्र विशेष; (उवहसिब-परसुरामस्स) अपने शौय

बीर्य के कारण से जिसने परशुराम को भी तिरस्कृत कर दिया है ऐसे; (राजा के) तस्स करे) उस; (राजा) के हाथ में; (अवगओ) ठहरा हुआ; (=फ़रसा) (कि) क्या; (जलणो) साक्षात् अग्नि ही है; (उअ) अथवा; (रिव) सूर्य; (है) (त्ति) ऐसा मालूम पड़ता था।

दिप्पण-उत्र ओ। वो आरे अवयार। अवयासे ओ आसो। "अवापोते" (१७२) इति पूर्ववद् ओत् वा।। क्विचन्न। अवसद्। अवगओ। उत्र रवि।।

उवहसिअ रामस्सूहसिअ रामस्सोहसिअ। ''ऊच्चोपे'' (१७३) इति पूर्ववद् ऊत् ओच्च वा।

सूल-कलाइ णुमण्णो सीर-निसण्णो अ कित्ति-पंगुरणो । सो किच्ची पाउरणं सिइ पावरण च अणुकाही ।।२० ।।

अन्वयार्थ— (कित्ति-पगुरणो) सर्वश्रेष्ठ कीर्तिवाला; (सो) वह; (कुमारपाल) (सूल-कलाइ) त्रिशूलकला में; (णुमण्णो) निमग्न; (किच्ची-पाउरण) शिवजी की; (अणुकाही) अनुकृतिवाला प्रतीत होता था; (सीर-णिसण्णो) हलरूप आयुध में निमग्न; (सिइ-पावरणं) बलभद्र की; (अणुकाही) अनुकृतिवाला प्रतीत होता था।

टिप्पण — णुमण्णो णिसण्णो। 'उमो निषण्णे" (१७४) इति पूर्वबद् उमादेशो वा ॥

पङ्ग रणो पाउरणं पायरण । ''प्रावरणेऽङ्ग्वाऊ'' (१७५) इति पूर्ववद् अंगु आउ इत्येतौ आदेशौ वा ॥

# बहिर्गमनार्थं कुञ्जरायनम् —

अह राय-वाडि अत्थं नाओ आणाइओ रिउ-घरट्टो।
पुहइ-सईसेणागरु-सुरहि-मओ सुकुसुम-सुतारो।।२१॥

अन्वयार्थ—(अह) शस्त्र अभ्यास के पश्चान्; (राय-वाडि अत्थं) राज्यकार्य से बाहिर जाने के लिए; (नाओ) हाथी; (आणाइओ) लाया गया; (अथवा मंगाया गया हाथी के विशेषण) (रिउ-घरट्टो) शत्रुओ को पीस डालने वाला (अगरु सुरहि-मओ) अगरु उबटन विशेष की सुगन्धियुक्त मदवाला; (सुकुसुम-सुतारो) सुकुसुम नामक आभूषण और सुतारा नामक आभूषण से युक्त; (पुहद सदसेण) पृथ्वो के इन्द्र से अर्थात् कुमारपाल से—उक्त विशेषणों वाला हाथी मंगाया गया।

# कुञ्चर वर्णनम्--

सचमर-कण्णो विदुरो गयं-पाबी देव-दुज्बओ विजणे। सो धरिओ पर-वारण-कवलण-मत्तं चर-चरित्तो ॥२२॥

अन्यसार्थ (सचमर-कण्णो) जिसके कानों पर चँवर ढल रहे हैं, (विदुरो) महावत की आज्ञा पालन करने से विचक्षण; (गय-पावो) कुनेष्टा से रहित; (देव-दुज्जओ) देवताओं से भी जो जीता नहीं जा सकता है; ऐसा दुर्जेय (पर वारण कवलण) दूसरों के द्वारा रोका जाता हुआ भी लाद्य पदार्थों को; (नत्तं चर) अपनी सुंड़ द्वारा जो चर लेता है, अथवा निशाचर-राक्षस के समान जो खाता है; (चिरित्तो) ऐसा आचरणवाला; (विजणे) एकान्त स्थान में निर्जन स्थान में; (सो) (उपरोक्त सभी विशेषणों वाला) वह हाथी (धरिओ) स्थित किया गया।

बालक्क-मुहो सुहकर-गज्जी सुहयर-गई अ इत्र युणिओ ।

जग आगमिओ बहुतर-आअमिअ-कलेहि बहुअरयं ।। २३ ।। अन्वयार्थ—(बालक्क-मुहो) बाल सूर्य के समान देदीप्यमान मुखवाला; (सुहकर-गज्जी) जिसकी गर्जना सुखकर है—प्रिय है; (सुहयर गई) जिसकी गति—चाल सुखकर-अच्छी है; (अ) और; (जग-आगमिओ) जगत में विख्यात; (बहुतर-आअमिअ कलेहि) अनेक कलाओ में कुशल पुरुषों द्वारा; (बहु अरयं) जो हाथी अत्यन्त प्रशंसित है, (इअ) इस प्रकार विविध रीति से; (धुणिओ) स्तुति किया हुआ ऐसा वह हाथी था।

जलयर-अजलचर-वई जस्स य इन्धं रुसा-पिसाजी सो।
सुहदेसु वि सुहओ जइ एरिसओ सो उण सुरे हो।।२४।।
अन्वयार्थ-(जलयर-अजलचर-वइ) जलचर और स्थलचर प्राणियों
में जो स्वामी समान या अर्थात् सर्वश्रेष्ठ था; (जस्स य) और जिसका;
(इंघं) चिन्ह; (रुसा-पिसाजी) क्रोध से चाण्डाल याने अत्यन्त क्रोधी था;
(सुहदेसु) सुख देने वाले पदार्थों में; (वि) मी; (सुहओ) जो अधिक सुख देने
वाला है; (जइ) यदि (सो) वह हाथी; (एरिसओ) ऐसा गुणशाली है तो; (सो)
वह; (उण) क्या पुनः; (सुरेहो) ऐरावत है।

अमुगो कर-आउंटण-रम्मो चाउँड काउँए तुट्ठे। लब्भइ अणिउँत्तय-सुरहि-जउँण-जल-बहुल-मय-वट्टो॥२४॥ अस्ववार्थ — (वमुगो) वमुक-ऐसा हाथी; (कर बाउण्डम-रम्मो) सूंड़ को समेटते समय जो रमणीय प्रतीत होता है; (बणिउ त्य-सुरहि) माधवी-सदा के फूलों की गंध के समान है गन्ध जिसके मद-प्रवाह की; (जउँण जल-बहुल) यमुना के जल के समान है कृष्णवर्ण जिसके-मद-प्रवाह का; (मब-यट्टो) ऐसा मद-प्रवाहवाला; (चाउँड-काउँए) चन्द्रशेखर शिवजी के; (तुट्ठे) संतुष्ट होने पर; (लब्मह) प्राप्त हुआ करता है।

टिप्पण-"स्वराद् असंयुक्तस्यादेः (१७६) अधिकारोयम् । यद् इत उर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत् स्वरात् परस्य असंयुक्तस्य अनादेर्भवतीति वैदितव्यम् ॥

राय-वाह्र अत्थं। नाओ। अणाहणो। रिउ। पुहइ-सई हेण। मओ। 'क ग च जतदपयवां प्रायो लुक्" (१७७ इति कादीनां लुक्॥ प्रायोप्रहणात् क्वचिन्न॥ अगरु। सुकुसुम-सुतारो । समचर। विदुरो । गय-पावो। देव। विजणे॥ स्वराद् इत्येव। नत्तं चर॥ असंयुक्तस्येति किम्। दुज्जओ। चिरत्तो वालक्क। गज्जी। क्वचित् संयुक्तास्यापि नतं चर॥ अनादेरिति किम्। विदुरो। गय। विजणे। पर। जग। यस्य तु जत्वम् आदौ वक्ष्यते। समासे तु वाक्यविभक्त्ययपेक्षया भिन्नपदत्वमिष्। तेन तत्र यथादर्शनम् उभय-मिष्। सुहकर सुह्यर। आगमिओ आअमिअ। बहुतर बहुअर। जलयर अजलचर। सुहदेसु सुह्ओ॥ क्वचित् आदेरिष। इंधं। उण। क्वचित् चस्य जः। पिसाजी। अमुगो इत्यादिषु तु "व्यत्ययश्च" (४.४४७) इति कस्य गत्वम्। आर्षे अन्यदिष दृश्यते। आउण्टण। अत्र चस्य टः॥

अइमुतंय-बिंदु-करो अइमुत्तय-गोर-दन्तओ एस।

सिवमो खु साव-चित्रो तिअस-गय-वरो महि-अलिम ॥२६॥ अन्वयार्थ—(अइमुतंय-बिन्दु-करो) माघवी लता पर स्थित जल-बिन्दुओं के समान जिसके सूंड़ पर जल बिन्दु रूप मोती स्थित है—ऐसा; (अइमुत्तय-गोर-दन्तओ) माघवीलता के समान गौरवर्णवाले है दंत-जिसके ऐसा; (एस) यह हाथी; (खु) निश्चय ही; (सिवमो) हम कल्पना करते हैं कि (साव-चित्रओ) किसी ऋषि विशेष के श्राप अभिशाप से भ्रष्ट हुआ; (तिअस-गय-वरो) यह देवहस्ति गजराज; (मिह अलिम्म) पृथ्वीतल पर अपने अभिशाप-काल को व्यतीत कर रहा है।

टिप्पण- चाउँण्ड-काउँए। अणिउँत्तय। जउँण। "यमुना"

इत्यादिना (१७८) मस्य लुक् । लुकि च मस्य स्थाने अनुनासिकः ॥ क्विचन्न । मद्दमुत्तय अद्दमुत्तय ॥ साव । "नावर्णात् पः" (१७९) इति न पस्य लुक् ॥ अन्तरक्य-कण्ण-चित्रजो महु-पिङ्गल-नयण्या मयचू-नहो । पियइ व लायण्णभिमो अंबुज्ज-कुम्मो पर-गया<u>ण</u> ॥२७॥

अन्ययार्थ—(अच्छ-कय-कण्ण विज्ञों) मलरहित अर्थात् स्वच्छ हैं केश-कान-और विबुक बाने होट के नीचे का अवयव जिसका; ऐसा (महु-पिंगल-नयण्डों) मधु के समान पीली हैं आंखें जिसकी; (मयंक-नहों) चन्द्रमा के समान निर्मल हैं नल जिसके; (अलुज्ज-कुम्भों) उन्नल है दोनों गंड स्थल जिसके; (इमों) यह ऐसा हाथी; (पर-गयाण) मानों अन्य हाथियों के; (लायण्णम्) लावण्य को; (पियइ व) पीता है ऐसा प्रतीत होता है; अर्थात् लावण्य में यह सर्वश्रंष्ठ है।

खप्पर-खीलय-कुज्जय-कुसुम-समा जस्स सेल-खम्भ-दुमा। रुन्धिअ-खासिअ-छिक्कं पिक्खिज्जइ मय-गलो एस।।२८॥।

अन्वयार्थ—(जस्स) जिस हाथी के लिए; (सेल-खम्भ) पत्थर का स्तम्भ और, (दुमा) बड़े-बड़े वृक्ष; (खप्पर) घड़े की ठीकरियों-खप्पर के समान थे, (खीलय) सामान्य खीले के समान थे; और (कुज्जय-कुसुम-समा) शत-पित्रका नामक वृक्ष विशेष फूलों के समान थे; (एस) यह हाथी; (मय-गलों) मदोन्मत्त होता हुआ; (पिक्खज्जह) ऐसा प्रतीत होता है; मानों (हिन्छअ खासिअ-छिक्क) खाँसी और छीक को भी भयभीत दर्शनार्थियों द्वारा रोक ली गई है।

टिप्पण—गय-कथ। नयणओ। मयङ्का लायण्य। गयाण। "अवर्णो य श्रुतिः" (१८०) कगचज<sup>0</sup> इत्यादिना (१७७) लुकि शेषो अवर्णः अवर्णोत् परो लघुप्रयत्नतरय श्रुतिः। अवर्णं इति किस्। चिउओ।। अवर्णोदित्येव। तिअसा। क्विचिद् भवति। पियदः।।

अखुक्ज । खप्पर । खीलय । "कुब्ज ॰" (१८१) इत्यादिना एषु कस्य खः । पुष्प चेत् कुब्जाभिषेयं न । अपुष्प इति किस् । कुष्जय ॥ आर्थेन्यत्रापि । खासि अ ॥

मरगय-गेन्दुअ-सरिसालि-गुच्छ-गण्डे निवो इहारूढो। जयइ चिलाए व्य परे सिरिकण्ठ-किराय-बीरे वि ॥२८॥

अन्ववार्व—(सरगय) मरकत गणि के; (गेन्द्रुअ) गेन्द के; (सरिस) समान; (बॉल-गुच्छ) अमरों का संमूह है जिस पर ऐसे; (गण्डे) गंड-स्थल वाले हाथी पर; (इह आस्डो) बैठा हुआ—चढ़ा हुआ—(नियो) राजा; (सिरिकच्ठ) महादेव; (कराय) भील-जंगली जाति के; (वीरे वि) वीरों के समान; (जैसे महादेवजी ने भीलवीरों को हरा दिया था; वैसे ही कुमारपाल राजा भी; (परे) अपने मत्रुओं को; (चिलाए व्व) भीलों के समान ही; (जयइ) जीत सिता है।

**टिप्पण**—मय-गलो । मरगय । गेन्दु अ । ''मरकत॰'' (१८२) इत्यादिना

कस्य गः। कन्दुके तु आद्यस्य गः।

चिलाए। "किराते चः" (१८३) इति कस्य चः। कामरूपिणि तु नेष्यते। किराय।।

जिअ-घण-सीभर-गंगा-सीहर-चन्दिम-सुसीअ-सीअरओ ।

फिलहामल - बीस - नहो निहस - प्यह चिहुरओ एस ॥३०॥

अन्वयार्थ—(जिअ) जीती है शोभा जिसने; (घण-सीभर) बादलों के बूँदों की; (गंगा सीहर) गंगा के जल-बिन्दुओं की; अतएव जो (चिन्दम) चन्द्र की चाँदनी के समान; (सुसीअ) सुशीत-अत्यधिक ठण्डी; (सीअरओ) मद बिन्दुओं वाला है; और जो (फिलह-अमल-वीस-नहो) स्फिटिक के समान निर्मल बीस नखवाला है; ऐसा; (एस) यह हाथी; (निहस-प्पह) कसौटी पर खींची हुई रेखा की प्रभा के समान; (चिहुरओ; केश वाला; यह हाथी है।

टिप्पण—सीभर सीहर। "शीकरे मही वा" (१८४) इति कस्य भही

वा। पक्षे सीवरओ।।

चन्दिम । "चन्द्रिकायां मः" (१८५) इति कस्य मः ॥

फलिह । निहस । चिहुरओ । "निकषस्फटिकचिकुरै हः" (१८६) इति कस्य हः । चिहुरः संस्कृतेपीति दुग्गः (दुग्ः) ।

पिहु-जहणो साहु-मुहो सरिसव-खल-कडुअ-सलिलओ अथिरो।

इह एसो निव-जोग्गो पत्तो चोत्थि मयावत्थं ॥३ ९॥

अन्वयार्थ—(पिहु-जहणी) बड़ी-बड़ी जंघाओं वाला;=विकट-कमर-वाला, (साहु-मुहो) सुन्दर=मांगलिक मुखवाला; (सिरसव खल) सर्षप= सरसों के खल के समान; (कडुअ-सिलिओ) कटु-मदरूप जल बिन्दुवाला; (अधिरो) निरन्तर हाथ-कान-सूँड हिलाता रहने से अस्थिर; (चोत्थि) चतुर्थं —चौथी (मयावत्थं) मद झरने के कारण से दिखलाई पड़ने वाली—अवस्था स्थिति की; (पत्ती) प्राप्त हुआ; (इह) यहाँ पर; (एसी) यह हाथी; (मिवो-जोगो) राजा के बैठने योग्य; हो गया।

### राजः कुञ्जरारोहणम् —

निव-धम्म-रको अह सो नभम्मि पाउस-चणोव्य पिधमिन्दो ।

अपिंह व आसणाओ असङ्कलं तं समारूढो ॥३२॥

अन्वयायं – (अह) इसके बाद; (निव वम्म-रओ) सज्जन-पालन-दुब्ददलनरूप राज्य-धर्म में रत; (पिधमिन्दो) स्वर्ग से भिन्न पाध्यिव-इन्द्र; (आसणाओ) आसन से; (अपिष्टं) अपृथक् स्वरूप वाला—अर्था र् सिहासन जैसा ही;
(हाथी का विशेषण) (असंकलं) साकलों से नहीं बन्धा हुआ; (तं) उस हाथी
पर; (सो) वह राजा; (समारूढो) चढ़ करके; अच्छी तरह=इस प्रकार
वैठा; जैसे कि (नभम्मि) आकाश में; (पाउस-घणो व्य) वर्षाश्चतु का बादल
स्थित होता है।

टिप्पण—नहो । प्यह । पिहु । जहणो । साहु । मुहो । ''स घ य व भाम्'' इति खादीनां हः । असंयुक्तस्यैव । चोत्यि । मयावत्यं ॥ प्रायइत्येव । सरिसव-खल । अथिरो । निव-घम्म । नभम्मि ॥ पि घ अपिह । ''पृथकि घो वा''(१८८) इति थस्य घो वा ॥

असङ्खलं । "प्रृंखले खः कः" (१८६) इति खस्य कः ॥ आरुदस्य राज्ञो वर्णनम् (३३-३६)

पुत्राम -दामवन्तो पुलोइओ भामिणीहि पउरीहि ।

छालक-देव-तेओ सुहुओ रइ-सूहृबो व्य नियो ॥३३॥ अन्वयार्थ—(पुन्नाम-दामवन्तो) सुर्पाणका लता के फूलों की माला-वाला; (छाल क-देव-तेओ) अग्नि-देवता के समान शत्रुओं के लिए तेजवाला; (सुहुओ) सुभग— सभी को प्रिय लगने वाला; ऐसा (निवो) राजा कुमारपाल; (पउरीहिं) नगर-निवासिनी; (भामिणीहिं) महिलाओं द्वारा; (रइ-सुहुबो) रित-सुभग अर्था । (कामदेव व्व) के समान; (पुलोइओ) उत्कण्ठापूर्वक देखा गया।

हिष्यण - पुन्नाम । भामिणीहि । "पुन्नागभागिन्योगों मः" (१६०) इति गस्य मः ॥ ख्रालक्क्स । "खाने लः" (१६१) इति गस्य लः ॥

इन्दो दुह्बो चन्दो वि दूहवो आसि खेअर-बहूणं। तस्सि दिट्ठे तइआ मणि-ससिआहरण-खइअङ्गे ॥३४॥

अन्वयार्थ (तहेका) उस समयं में; (मणि-ससि आहरण) मणियों से विभूषित आमरणों द्वारा; (सद अंगे) विभूषित शरीर वाले; (तस्सि) उस राजा के; (दिट्ठे) दर्शन करने पर; (सेमर-वहूणं) सेचर-जाति के देवताओं की क्षेत्रकों का; (इन्दो) राजा याने इन्द्र की; (दुहको) अप्रिय प्रतीत हुआ; (चन्दों वि) चन्द्रमा; (भी) (दूहओ। अप्रिय; (आसि) (प्रतीत हुआ) था।

सूहवो। दूहवो। "ऊत्वे दुर्भंगसुमगे वः" (१६२) इति गस्य वः॥ ऊत्व इति किम्। सुहवो। दुहअो॥

वेस-पिसाओ मुत्ती-पिसल्लओ अ झडिलो अजिंडलो य । खटुङ्ग-घण्ट भूसो निवारिओ न जह अटइ पुरो ॥३४॥

अन्वयार्थ—(वेस-पिसाओ) फटे, पुराने, विवर्ण, विकृत आदि बीभत्स वेश भारण करने के कारण से पिशाच समान; (मुत्ती-पिसल्लाओ) भयंकर दिखाई पड़ने वाला; आकृति से पिशाच समान; (अ) और; (झडिल्लो) सारे शरीर पर जिसके बाल उग रहे हैं ऐसा; (अजडिलो) सिर मुंडा रखा है—(साफ कर रखा है-) जिसने; ऐसा; (य) और; (खट्ंटग-घंट भूसो—) जिसने शिवजी का अस्त्र विशेष (त्रिशूल) और घंटा घारण कर रखा है; ऐसा=(कापालिक विशेष—) शकुन की दृष्टि से; (निवारिओ) चलने फिरने से रोक दिया गया था, (जह) जिससे कि; (पुरो) राजा के आगे-आगे; (न अटइ) नहीं घूम सके।

दिप्पण — स्वसिअ खद्दअङ्गे । पिसाओ पिसल्लओ । ''खचित-पिशाचयो-इचः सल्लो वा'' इत्यादिना (१६३) यथा संस्यं सल्लो वा ॥

झडिलो अजडिलो । "जटिले जो झो वा" (१६४) इति जस्य झो वा । "टोड" (१६५) इति टस्य डश्च ॥ स्वरादित्येव । घण्ट ॥ असंयुक्त-स्येत्येव । खट्टङ्ग ॥ क्वचिन्न । अटइ ॥

चतुनिः कलापकम्-

केढव-सयढारि-सढाल-विक्कमो फलिह-विमल-नेवच्छो।
चिवला-फालिअ कुम्भो नहं व चिवडाइ फाडन्तो॥३६॥
अन्वयार्थ—(केढव-सयढ) केटभ-शकट-नामक दो राक्षसों के; (अरि)
शत्रु; (सढाल) सटावाला—(केशों के युच्छोंवाला) अर्थात् नृसिंह—अवतार
के समान=(नृसिंह जवतार ने केटभ-शकट राक्षसों का वद्य किया था);
(विक्कमो) विक्रम-वाला; (फलिह-विमल-नेवच्छो) स्फटिक के समान निर्मल
वेश-पूषावाला; (चिवला=) चपेट से ही; (फालिअ) फाड़ डाला है; (कुम्मो)
गंड स्थल हाथी का; जिसने; ऐसा बलबाली (व) मानो; (नहं) खाकाश को;
(चिवडाइ) चपेट से ही; (फाडन्तो) फाड़ता हुआ हो (ऐसा हश्यमान)—

अंड कोल्स-तेल्स-णिढी असढी पिहडो कलाण सथलाण। लहु-जढर-पिढर-पिटियार-पाडणताण कय-कीला॥३७॥

अन्वयार्थं—'अङ्कोल्ल-तेल्ल-णिढो) अंकोठ वृक्ष के फलों से निर्मित तेल से स्निग्ध अर्थात् अस्क — घरीरवाला; (असढो) धूर्तता से— घठता से रहित; (सयलाण कलाण) सभी कलाओं का; (पिहुडो) पात्र अर्थात् ज्ञाता; (लहु-अढर) लखु पेटवालों के— भूस से लचुता प्राप्त पेटवालों के; (पिढर) प्रतिकार रूप याने भूख को मिटाने के लिए उपायरूप; (पिडयार) मोजन — लाभ; (पाढण) — उस भोजन के लिए इधर-उधर चूमने से उत्पन्न; (साष) पीड़ा-दुख की निवृत्ति को; (कय-कीलो) क्रीड़ापूर्वक ही जिसने सम्बन्न कर दी है— ऐसा राजा— अर्थात् भूखों को जिसने सहज हो में बानन्दपूर्वक भोजन-दान कर दिया है और उनका भोजनार्थ भ्रमण मिटा दिया है।

दढ-खन्ध-हार-नार्डि पेल्लंतो निबिड-कच्छ-नालिमिभं। उव्वेलु - अचुच्छङ्कुस - अञ्जच्छ - वेणूहि आवरिओ ॥३८॥

अन्वयार्थ—(दढ-लंध) मजबूत कंधों पर; (हार-नाहि) हार के समान पड़ा हुआ है बड़ा भारी रस्सा जिस पर; ऐसे उस हाथी को; (निविज्ञ-कच्छ) सधन कांख = बगल-में = पिरोइ हुई है (नालिम्) बड़ी भारी रस्सी जिसके; ऐसे; (इभं) हाथी श्रेंडठ को; (पेल्लन्तो) प्रेरणा देता हुआ = राजा का विशेषण; (उब्बेलु) ऊँवे उठा रक्खे हैं अपने अपने वश के झंडं रूप दण्ड जिन्होंने ऐसे; (अचुच्छङ्कुस) अनुच्छ अंकुशवाले; ऐसे; (अचुच्छङ्कुस) अनुच्छ अंकुशवाले; ऐसे; (अधुच्छ-वेणूहि) अनुच्छ वेणव आदि अनेकानेक राजाओं द्वारा; (आवरिओ) चारों ओर से घेरा हुआ = राजा कुमारपाल हाथी पर आरूढ़ था।

अणतुच्छ-टयर-कप्पूर-धूव-महमहिअ-टसर - सूइ-बत्थो । कुमर-विहारे पत्तो टूवर-पडिहार - दिन्त - करो ॥३८॥

अन्वयार्थ—(अणतुच्छ) महान्: (टयर) तगर = सुगन्धित ब्रव्य विशेष; (कप्पूर-धूवं) कपूर और धूप द्रव्य से; (महामहिंग) सुगन्धित अतएव महान्; (टसर) उच्चकोटि के घागे से निर्मित; अतएव, (सूद्र) शूची = पित्र; (क्त्यों) बस्त्रवाला; (टूवर) जिस आदमी के या तो वाढी-मूँछ उगी ही नहीं है या उगने पर जिसने दोनों का सर्वंधा मुण्डन करा लिया है; ऐसा व्यक्ति विशेष; (पिडहार) प्रतीहार-भृत्य-विशेष द्वारा; (दिक्ष) सहायतार्थ बढ़ा दिया है—प्रदान कर दिया है; (करों) हाथ जिसने उस राजा के लिए; ऐसा राजा;

### ५० कुमारपालकरितम्

(कृषर-बिहारे) स्वयं कृमारपाल द्वारा निर्मित श्री पार्श्वनाथ मन्दिर रे. (पत्ती) पहुंचा।

हिष्यच- केढव । सयढारि । सढाल । "सटाशकटकेटभे ढ़ः" (१६६) इति टस्य ढ: ॥ फलिह । "स्फटिके लः" (१६७) इति टस्य ल: ॥

स्विता चविष्ठाइ। फालिस फाइन्तो। "चपेटापाटौ वा" (इति चपे-टायां ण्यन्ते पाटौ घातौ च टस्य लो वा॥

जढर। "ठो ढः" (१६६) इति ठस्य ढः ॥

अङ्गोल्ल । "अङ्गोठे ल्लः" (२००) ॥

पिहडो पिढर। "पिठरे हो वा रश्च डः" (२०१) इति ठस्य हो वा सत्संनियोगे च रस्य डः॥

कीलो । "डो लः" (२०२) इति डस्य लः ॥क्विचिद् वा । नार्डि नार्लि । क्विचन । निविष्ठ ॥

उन्वेलु वेण्हि। "वेणौ णो वा" (२०३) इति णस्य लो वा।।

अनुच्छ अयुच्छ अणतुच्छ । "तुच्छे तश्चछौ वा" (२०४) इति तस्य च छौ वा ॥

टसर । टयर । टूबर । "तगरत्रसरतूबरे टः" (२०४) इति तस्य टः ॥ राजनामांकितस्य जिनमन्दिरस्य तत् प्रविशतो राजञ्च वर्णनम् (४०-४१)

सुपइट्टं सुपडायं वेडिस-दल-नील -भित्ति - गहिभणयं। अणिउत्तय-फूल्ल-हरं बालाण वि रुण्ण-अवहरणं॥४०॥

अन्वयार्थ — (सुपइट्ठ) शास्त्रीय-विधि-विधानों के साथ स्थापित; अथवा अति प्रसिद्ध; (सुपडायं) चचल-सुन्दर ध्वजा वाला; (वेडिस-दल) बेंत के समूह के समान; (नील) नील मिणयों से निर्मित हैं; भित्ति) दीवालें जिसकी; तथा (गिंडभणयं) स्पर्श तल भाग-उर्ध्व भाग; शिखर आदि सभी भाग जिस मन्दिर के नील-मिणयों से निर्मित है।

(अणिउंतय-फूल्ल-हरं) जिस मन्दिर में पूजा के लिए आवश्यक माधवी लता आदि के फूलों को रखने का घर भी बनाया गया है; अद्यान्ति और विघ्न के निवारणार्थ वहाँ यहाँ तक व्यवस्था है कि; (बालाण) बालकों का; (वि) भी; (रुण्ण-अवहरणं) रोना भी रोक दिया गया है। अर्थात् हँसते हुए बालकों के चित्र वहाँ पर चित्रित हैं। बाहत्तरि-कल-सालाहण-सम-जणमलसि-कुसुम-कय-सोहं। पलिल-सिर-पलिश-पीवल-करण चुसिणुमीस-ण्हवण-जलं॥४१॥

अन्वयार्थ — (पलिल-सिर) समन बाल वाले सिर के समान—अथवा वृद्ध-अवस्था के कारण से मलीन बाल वाले सिर के अथवा-फूल खादि से विभू-षित बाल वालें सिर के; (पलिअ) सफेद अथवा मलीन बालों को पीवल— पीत-वर्णीय—स्वर्ण-वर्णीय; (करण) करने के लिए जहाँ पर; (धुसण) कुं कुम— केशर से; (उमीस) मिला हुआ; (ष्ह्वण) स्नान करने का, (जल) जल रक्ला हुआ है।

पोअल-धाउ-विणिम्मिअ-विहत्यि-पम-माहुर्लिगं-आहरणं ।

भरह-जिण-भवण-सरिसं मङ्गल-वसिंह-सिरी-वसइ ॥४२॥ अत्वयार्थ—(पीजल-भाउ) पीली धातु—स्वर्ण-से; (विणिम्मल) विनि-मित — बनाया हुआ, (विहत्यि-पम) बारह अंगुल का—प्रमाण युक्त (माहु-लिंग)मातुर्लिग—सम्भवतः भूप देने का पात्र विशेष; वही है एक प्रकार का (आहरण) आभूषण जहाँ पर; (भरह जिण भवण सरीस) भरत-जिन के भवन के समान; (मंगल-वसिंह) कल्याण—मंगल का स्थान रूप; (सिरी-वसई) शोभा का अथवा लक्ष्मो का स्थान रूप वह मन्दिर था।

अध काहल-भव्य-जणं सिढिलिअ-कलि-कालम सिढलाणंदं।

नयरस्स मेढिभूयं पढमं तित्थं व पुढवीए ॥४३॥ अन्वयार्थं—(अध) अध; (काहल) पाप से डरने वाले ऐसे; (भव्व-जण) भव्य-मनुष्यों से परिपूर्ण; (सिढिलिअ) निरन्तर धर्म-आराधना करने से शिथिल बना दिया है; (किलिकालम्) किलयुग को; जहाँ पर (असिढलाणन्द) (अगाढ़ आनन्द है जहाँ पर; (नयरस्स) नगर का; (मेढि-भूय) नाभिरूप-केन्द्र-रूप; (पुढवीए) पृथ्वी पर; (पढमं तित्थ व) प्रथम तीर्थं के समान ऐसा वह मन्दिर प्रतीत होता था।

पुह्वी निसीद-तम-भर-निसीहिणीनाह-सरिस-जिण-विम्बं। खण्डिअ-डिमअ-दम्भं उद्गड-सुवण्णमय-डण्डं ॥४४॥

अन्वयार्थ - (पुहवी) पृथ्वी पर; (निसीढ) अर्थरात्रि में; (तम-भर) अन्वकार के भार के लिए-प्रकाढ़ अन्धकार के विनाश करने में; (निसी-हिणीनाह) बन्द्रमा के; (सरिस) समान = जनता के मिध्यात्वरूप अन्धकार

### **५२ | कुमारपासणरितम्**

को नष्ट करने के लिए; (जिष) जिनेश्वर का; (बिस्बं) प्रतिसा चऐसी प्रतिमा बाला वह मन्दिर था; (खडिअ) नष्ट कर दिया है; (ढंभिअ) दम्भ-बीस पुरुषों का; (दंभं) दम्म-कपट जहाँ पर; (उद्ग्ष्ट) बहुत ऊँचा है; (सुवण्णसथ-डंडं) सोना का दंड जिस मन्दिर का ऐसा।

डरिआणं दर-हरणं डड्ढागरु-दड्ढ-ध्रव-सुह-गन्धं। अहि-डसण-डट्ठ-सरणं दसण-कवान्डसु-दट्ठ-तमं ॥४४॥

अम्बदार्च—(डरिआणं) डरे हुए प्राणियों के; (दर-हरणं) डर को जो दूर करने वाला है; (डड्ढागरु) जलाये हुए अगरु—सुगन्धित द्रव्य विशेष; (दड्ड-धूव) और जलाये हुए धूप की सुह-गंभ; सुभगन्ध जहाँ पर फैल रही है; (अहि-डसण) सर्प के दांतों द्वारा (डट्ठ) काटा हुआ भी जहाँ पर; (सरणं) शरण में आने पर बच जाता है। (दसण) हाथी-दांतों के बने हुए; (कवाडंसु) किवाड़ों की किरणों से; (दट्ठ-तमं) जहाँ पर अन्धकार भी नष्ट हो जाता है।

डाहत्त-दाह-हरणं कय-डोहलयाण पुन्न-दोहलयं। कडण-मइ-चत्त-कदणं डब्झंकुर-नील-नीलमणि॥४६॥

अन्वयार्थ—(डाहरा-वाह-हरणं) संसार रूप दाह से दु:खी जीवों के दाह को भी जो दूर करने वाला है; (कय-डोहलयाण) जिनको किसी भी प्रकार की आकांक्षामय भावना उत्पन्न हुई है; उनकी; (पुन्न-दोहलय) भावना को जो पूर्ण करने वाला है; (कडण मइ) हिंसामय बुद्धि वालों की भी; (चत्त-कदणं) कुबुद्धि को जो दूर कर देने वाला है; = (जहाँ पर कुत्सितों की कुबुद्धि भी नष्ट हो जाया करती है;) (डब्भंक्र) दर्भघासविशेष के अंकुर के समान; (नील) नीली-नीली; (नीलमणि) आंगन में = नील मणियाँ जहाँ पर जड़ी हुई हैं।

दब्भग्ग-मई दर-डोलिर सीसमदोलिरेण हिअएण। दूरमहरं इसन्ते इहमाणो मिच्छिदिट्ठिजणे।।४७॥

अन्वयार्थ—(दन्भग-मई) दर्भ अंकुर के अग्रभाग के समान तीक्षण बुद्धिवाला; (=राजा का विशेषण=) (दर-डोलिर-सीसम्) जैसे डर से किसी का सिर हिलता रहता है—(कांपता रहता है—;) वैसे ही प्रतिभा की रमणीयता को देख करके आक्चर्य और आनन्द से जिसका सिर हिल

रहा है; कांप रहा है; इस नरह से वह राजा (अदोलिरेण-हिअएण) निरुचल हृदय के साथ; मन्दिर में प्रविष्ट हुआ; (दूरम्) मिथ्यात्वी प्रतिमा की कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकने के कारण से दूर से ही; (अहरं, अधर को — (होठ को;) दांतों से; (डसन्ते) काटते हुए; (मिच्छादिट्ठि जणे) मिथ्यादिट- वाले मनुष्यों को; (डहमाणो) संताप उत्पन्न करता हुआ राजा कुमारपाल मन्दिर में प्रविष्ट हुआ।

थुणिरो देवं बारह-रिव - तेअं प्रभित्त - गग्गर पिराए। धम्म-करि-करिल-हुओ कयिल-मिक कोह-अपिलत्तो ॥४८॥

अन्ययार्थ—(बारह-रिव-तेअं) बारह सूर्य के समान तेजशाली; (देवं) बीतराग प्रभु को; (भित्त) भित्तपूर्णं; (गगगर) गद्गद्; (गिराए) वाणी से; (धृणिरो) स्तुत्ति करने लगा। हे; (धम्म-किर) धर्मरूप हाथी के लिए; (करिल-हुओ) पताका रूप=(ध्वजारूप) ईश्वर! (कयिल-मिउ) आप कदिल —केले के समान कोमल हैं; (कोह अपिलत्तो) आप क्रोध से अप्रदीप्त हैं— अर्थात् शान्त हैं।

दोहल-दुउणिअ-धाराकयंब - धूलीकलम्ब - कण्टइओ ।
धिष्पर-सुवण्ण-दिष्पर-तणु-कन्ति - कवट्टिअन्न - पहो ॥४६॥
अन्वयार्थ-(दोहल-मनो) कामना विशेष की पूर्ति के कारण से=
वृष्ठ-सम्बन्ध में समय पर बृष्टि हो जाने के कारण से; (दुउणिअ) द्विगुणित वृद्धि को प्राप्त हुए; (धाराकयब) वषिद्धतु में फूलनेवाले कदम्ब वृक्ष के समान; (धूलीकलम्ब) ग्रीष्म-ऋतु में फूलनेवाले कदम्बवृक्ष के समान; (कंटइओ) वृक्ष-सम्बन्ध में कांटा वाला; राजा के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गया है रोमांच-जिसको; ऐसा; (धिष्पर-सुवण्ण) चमकने वाले स्वर्ण के समान; (दिष्पर-तणु) चमकता है जिसका शरीर; (कन्ति) उस शरीर की कान्ति ने; (कवट्टि-अन्न-पहो) दूसरी सभी प्रमाओं को;=कांतियों को हीन बना दो है-कुत्सित कर दी है; (ऐसो कान्तिवाला वह राजा था।)

चहुउं निव-क उहाईं निसढाई निवाड़ धम्म-सिक्खाओ । ओसहमोसढिओ इव दिन्तो स निसीहअं काउं।।५०॥ अन्वधार्य—(निव-कउहाई) खन्न-तलवार, मुकुट-चामर आदि राजिचन्हों को; (चहुउं) छोड़ करके; अलग करके (ओसढिओ) औषधि का जाता; (ओसहं) जैसे औषधि को प्रदान करता है वैसे ही; (इव) तरह; (निसदाइ-निवाण) निषव आदि राजाओं के लिए; (धम्म-सिक्साओ) धर्म की शिक्षाएं—धर्मोपदेश; (दिन्तो) देता हुआ; (स) उस कुमारपाल ने; (निसीहिझ) पापकारी क्रियाओं का परित्याग; (काउं) करके प्रविष्ट हुआ।

निअ-नामिङ् कअ-णिअ-कित्तणयं अनिला व्य अतुल-धामेण ।

पज्जलिआनल-तेओ भत्तीइ तओ पइट्ठो सो ॥५१॥

अन्ययार्थ—(अतुल-धामेण) महान् बल-शाली होने के कारण से;
(अनिला व्य) हवा के समान; (पज्जलिअ-अनल-तेओ) प्रज्वलित अग्नि के

(अनिला क्व) हवा के समान; (पज्जलिअ-अनल-तेओ) प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी; (निअ-नामंकिअ) अपने नाम पर बनाये हुए ''कुमार-विहार'' ऐसे; (णिअ-कित्तणणयं) अपनी यशकीति के लिए बनाये हुए; उस मन्दिर में; (तओ) इसके बाद; (भत्तीइ) भक्ति के साथ; (सो) वह राजा; (पइट्ठो) प्रविष्ट हुआ।

हिष्पण-पिंडहार सुपडायं। "प्रत्यादौ डः" (२०६) इति तस्य डः॥ आर्षे दुक्कडादि ज्ञेयम्॥ प्राय इत्येव। सुपइट्ठं॥

वेडिस । "इत्वे वेतसे" (२०७) इति तस्य डः ॥ गब्भिणयं । अणिउँत्तय । "गभितातिमुक्तके णः" (२०८) इति तस्य णः। रुण्ण । "रुदिते दिना ण्णः" (२०९) इति दिना सह तस्य ण्णः। बाहत्तरि । "सप्तरी रः" (२१०) इति तस्य रः॥

सालाहण । अलिस । ''अतसीसातवाहने लः ।'' (२११) इति तस्य लः ॥ पलिल पलिअ । ''पितते वा'' (२१२) इति तस्य लो वा ॥ (पीवल) पीअल । ''पीते वो ले वा'' (२१३) इति तस्य वो वा स्वार्थे ले परे ॥

विहत्थि। माहुलिङ्गः। भरहः। वसिंहः। काहलः। "वितस्ति-वसित-भरत-कातर-मातुलिङ्गे हः ॥ इत्यादिनाः तस्य हः ॥ बाहुलकात् क्विचन्नः। वसदं॥

सिविलिअ । असविला । मेवि । पढमं । ''मेथि-शिथिर-शिथिल-प्रथमे थस्य ढः ॥' (२१५) ॥ इत्यादिना यस्य ढः ॥

पुढवीए पुह्वी । निसीढ निसीहिणी । "निशोधपृथिव्यो वी" इति थस्य ढो वा ॥

डिम्भिअ दम्भं। उद्ग्ड हण्डं। डिरिआणं दर! हड्ढा दड्ढ। उसणः दसण। डट्ठ दट्ठ। डाह दाह। डोहलयाण दोहलयं। कडणं कदणं। डढभ दन्म। डोलिर अदोलिरेण। "दशन-दण्ट-दग्ध-दोला-दण्ड-दर-दाहु-दम्भ-दर्भ-कदन-दोहदे दो वा डः।" (२१७)। इति दस्य डो वा।।दरस्य भयार्थ वृत्ते रेव। अन्यत्र दर।

बसन्ते । बहुमाणी । वंशवहीः" (२१८) इति दस्य कः ।। बारह । समार । "संस्था नग्दरै रः" (२१९) इति दस्य रः । करित । "कदल्याम् अब्रुमे" (२२०) इति दस्य रः ।। अब्रुम इति किस् । कमित ।।

पिलत्तो । दोहल । 'प्रदीपि दोहदे लः'' (२२१) प्रदीप्वती धातौ दोहदे

च दस्य लः।

कयम्ब कलम्ब । 'कदम्बे वा" (२२२) इति दस्य लो वा ॥
धिष्पर दिप्पिर । दीपौ क्षौ ना' (२२३) इति दस्य क्षौ वा ।
कवद्विज । "कदियते वः" (२२४) इति दस्य वः ॥
कउहाइं । "ककुदे हः" (२२४) इति दस्य हः ॥
निसढाइ । "निषेषे घो ढः" (२२६) इति घस्य ढः ॥
ओसहं ओसढिओ । "वौषषे" (२२७) इति घस्य ढो वा ॥
किलगयं। "नो णः" (२२८) इति नस्य णः ॥ आर्षे अनिलो । अनल
इत्यादि ॥ निअ । णिअ । "वादौ" (२२६) इति नस्य णो वा ॥
तन्मन्विरं शत्र णामपि धर्मोन्मुक्तत्व कारकम् (४२)

लिम्बासय-निम्बगिरा कलि-ण्हाविअ-पाव-नाविआदरिसा ।

धम्म-रिज्णो वि तस्सि दिट्ठे धम्मोम्मुहा हूया ॥५२॥

अन्वयार्थ (लिम्बासय-कडुए) मलीन आशय वाले; (निम्बगिरा) कटुवाणी वाले; (किल-ण्हाविअ) कलियुग रूप नापित—नाई द्वारा—(पाव-नाविअ) पाप-रूप नापित—नाई द्वारा; (आदिरसा) मलीन आदर्श वाले; (भम्म-रिउणी) धर्म से अनुता रखने वाले; धर्मश्रन; (वि) भी; (तिस्स दिट्ठे) उस राजा के दर्शन करने पर; (धम्मोम्युहा) धर्म के सन्मुख – धर्मानुरागी; (हूया) हो गये।

हिष्यण-लिम्बा निम्ब । ण्हाविश्व नाविश्व । "निम्बनापिते लण्हं वा" (२३०) इति नस्य लण्हौ वा ॥ "पो वः" (२३१) इति पस्य च वः ॥ प्राय

इत्येव। रिउणो ॥

#### जिनस्तवन प्रस्ताव :

सो फणस-फालिह्दय-दीहर-भुअ-फिलह-जोडिंब-णडालो। अफरस-गिराइ फालिअ-मोहाइअ जिण-युइमकासि ॥५३॥ अन्वयार्थ — (फणस-फालिह्द्य-) पतस वृक्ष के समान जो मंगल रूप हैं; ऐसो (दीहर) दीर्घ; (भुअ-फिलहू) भुजा रूप; (परिष) परिषा; (जोडिंब) जोड़ करके रक्खी हैं; (णडालो) ललाट पर जिसने; जर्थात् दोनों विशाल हाथों को जोड़ करके और ललाट पर स्थापित करके; (सो) वह राजा; (अफस्स) कीमल—विनय भरी; (गिराइ) वाणी से; (फालिअ-मोहो) नष्ट कर दिया है मोह को जिसने—ऐसा होता हुआ; (इअ) इस प्रकार; (जिण-थुइस) जिन स्तुति को; (अकासि) सम्पन्न किया जिन प्रार्थना की।

# जिनस्तुति प्रकारः

फिलहा-जलं वहुत्तम्बुजेहि जह जह वणं च नीमेहि। जग-सिरि-नीवावेडय सहइ मही तह तुह पएहि॥५४॥

अन्वयार्थ—(फलिहा-जलं) खाई का जल; (जह) जैसे; (वहुत्त) बहुत; (अम्बुजेहि) कमलों से; (सहइ) सुशोभित होता है; (जह) जैसे; (वणं) जंगल; (नीमेहि) कदम्ब वृक्षों से; (सहइ) सुशोभित होता है; (तह) तथा—उसी प्रकार से; (जग-सिरि) है जगत् के शोभारूप; (नीवावेडय) कदम्ब पुष्प की माला से सुशोभित हे भगवन् ! (तुह) आपके; (पएहि) चरणों से; (मही) यह पृथ्वी; (सहइ) सुशोभित होती है।

टिप्पण—फणस । फालिहद्य । फलिह । अफरस । फालिअ । फलिहा । "पाटि-परुष-परिघ-परिखा-पनस-पारिभद्रे फः" (२३२) इति ण्यन्ते पटि धातौ परुषादिषु च पस्य फः ।

बहुत्तं । "प्रभूते वः" (२३३) इति पस्य वः ॥ तुह कय-कुसुमामेला पणट्ठ-पारिद्ध-पमुह-पाव-मला । मुत्ताहल-विमला इह हवन्ति रेभव्व मुद्धन्ना ॥५५॥

अन्वयार्थ—(तुह) आपकी कृपा से संसारी भव्य जीव; (कय-कुसुम-आमेला) धारण कर रक्खी है फूलों की माला मुकुट पर जिन्होंने; ऐसे (पनट्ठ) नष्ट हो गये हैं; (पारिद्ध) पारधी-हिंसक व्याध; (पमुह) प्रमुख—इत्यादि; (पावमला) पाप से मलीन आत्माएँ जिसकी कृपा से; ऐसे (मुसाहल-विमला) मोती के समान निर्मल होकर कर्ममल से रहित होकर—(इह) यहाँ से; (रेभव्व) "अर्घ र्" के समान; (जो कि ऊपर लिखा जाता है— जैसे कि "कर्म-धर्म-मर्म" में ऊपर है); (मुद्धक्षा) मूर्यंन्य शिरस्थ के समान सर्वोपिर स्थित-मोक्ष-गामी होकर सिद्ध हो जाते हैं।

टिप्पण-- 'ऋवर्णटवर्गरषा मूर्घन्याः'' इति मूर्घन्यः ॥

नीमेंहि। सीम । बावेडय कुसुमामेला। "नीपापीई मो वा" (२३४) इति पस्य मो वा ।।

पारिंद्धः 'पापद्धीं रः" (२३५) इति अपदादी पस्य र: ॥

सहलो जम्मो सभलं च जीविजं ताण देव फणि-चिन्छ।

जे तं चम्पय-सवलेहिं भिसिणि-कुसुमेहिं अञ्चन्ति ॥ १६॥

अन्वयार्थ — है (फणि-चिन्ध-देव) फणि सपं के चिह्न वाले भगवान् 'पार्श्वनाय; (जे) जो पुरुष; (तं) आपको; (चम्पम सक्तिहिं) चम्पक के विविध वर्णीय कूलों से; (भिसिणि-कुसुमेहिं) कमल के कूलों से; (अच्चन्ति) पूजते हैं; (ताण) उन्हीं का; (जम्मो) जन्म; (सहलों) सफल है; (जीविंगं) जीवन; (सभलं) सफल है।

हिष्पण-क्वचिद् भः। रेभ ॥ क्वचित्तु हः। मुताहल ॥ क्वचिद् उभावपि । सहलो । समलं । "फो भ ही" (२३६) इत्यनेन ॥ अनादेरित्येव । फणि ॥

सबलेहिँ। "बो वः" (२३७) इति बस्य वः॥

भिसिणि । "बिसिन्यां भः" (२३८) इति बस्य भः ।।

असिर-कमन्धे अकयन्ध-सिरे समरम्मि तुज्झ झाणेण।

केढव-रिजणो व्व निवा विसढाविसमं न जानन्ति ॥५७॥

अन्वयार्थ—(असिर-कमन्धे) सिररहित घड़वाले युद्ध में; (अकयन्ध-सिरे) घड़ रहित सिर वाले — युद्ध में; (ऐसा युद्ध — जिसमें घड़ और घड़ रहित सिर ही युद्ध कर रहे हों मृत्यु के अन्तिम क्षणों में योद्धाओं के भग्न अंगोपांग भी जब तक जीव-प्रदेश शनै: शनै: निकलते रहे हों—उतने क्षणों तक भी मार-काट की प्रवृत्ति किया ही करते हैं—ऐसी मान्यता रण-विद्धा-विशारद मानते आये हैं) (समरम्मि) ऐसे भयंकर — अन्धाधुन्ध युद्ध में; तुज्झ) आप के; (झाणेंण) ध्यान से; (केढव-रिजणो) केटभ राक्षस के शत्रु — विष्णु की; (वव) तरह; (निवा) योद्धा-राजा; (विसदाविसमं। युद्ध की विषमता और अविषमता; — मयंकरता और सरलता को; (न) नहीं; (जानन्ति) जानते हैं।

हिप्पण-कमन्धे-अकयन्छ । "कबन्धे मयौ" (२३१) इति बस्य मयौ ॥

केढव । "केंटमे भो वः" (२४०) इति भस्य वः ॥ विसदा विसयं । "विषये मो दो वा" (२४१) इति मस्य दो वा ॥ वम्मह-पिआहिवन्त् अहिमन्तु-पिकाय अहरिको तेण।

तुह भसल-साम पय-पङ्कएसु भमराइअं जेण ।। ४६।। भ्रम्बार्थ—(जेण) जिसके द्वारा; (तुह) आपके; (भसल-साम) कमल के समान स्याम; ऐसे (पय-पङ्क्षणसु) चरण-कमलों में; (भमराइयं) अपने आपको भँवरे के समान त्यौद्धावर कर दिया गया है; (तेण) उससे; (वम्मह पिआ) मन्मथ के पिता विष्णुदेव; (अहिवण्णू) अभिमन्यु; (या और; (अहिमन्तु-पिआ) अभिमन्यु के पिता—अर्जुन; (अहरिओ) वोरता में और सफलता में तिरस्कृत कर दिये गये हैं। (आपका भक्त विष्णु-अभिमन्यु-अर्जुन से भी बढ-कर हो जाता है।)

टिप्पण —वस्मह । "मन्मथे वः" (२४२) इति मस्य वः ॥ पिआहिवन्त्र अहिमन्तु । "वाभिमन्यौ" (२४३) इति मो वो वा ॥ असलभमराइअं । "भ्रमरे सो वा" (२४४) इति मस्य सो वा ॥

पहु तुम्हकेर-अहखाय-संजमे सोवओग-साहूण।
न समो अह जाओ तव-किसङ्ग-लट्ठी वि हु कुदिट्टी ॥५६॥
अन्वयार्थ-(पहु) हे प्रतु! (तुम्हकेर) आपके; (अहलाय-संजमे) यथास्वात चारित्र में; (सोवओग) परिपूर्ण उपयोग अर्थात् सावधानीपूर्वक पालन
करते हुए; (साहूणा साधुओं की; (समो) बराबरी; (न) नहीं कर सकते है;
वे मिथ्याद्दष्टि; जो कि; (अह-जाओ) ययाजात अर्थात् नग्न रहते हुए ही=
वर्षा-आतप-शीत आदि कष्ट सहन करते हुए और=; (तव-किसग लट्टी)

ऐसे (कुदिट्टी) कुड्डिटवाले-जमदिन आदि ऋषि।

टिप्पण —जेण। "आदेर्यो जः" (२४४) इति यस्य जः ॥ आदेरिति

किम्। भमराइअं। बाहुलकात् सोपसर्गस्य अनादेरि। संजमे॥ व्यक्तिन ।

सोवओग॥ आर्षे लोपो पि। अह-खाय। अह-जाओ।

तप से कुश-शरीर होकर जो लकड़ी के समान हो गये हैं; (ह) निश्चय करके;

तुम्हकेर । "युष्मद्यर्थपरे तः।" (२४६) इति यस्य तः ॥ लट्ठी । 'यष्टयां लः" (२४७) इति यस्य लः॥

करणिज्जाकरणीअं पेआपिज्जं च जे न वि मुणन्ति । ते दोस-दुइज्जा वि हु गुण-वीआ हुन्ति तई दिट्टे ॥६०॥ अन्वयार्ष — (करणिज्ज) कर्तव्यः (अकरणीअं) और अकर्तव्य को; (पेय) प्रियः (अपिज्जं) और अप्रिय को; (जे) जो मूर्खं; (न वि) नहीं; (मुणन्ति) जानते हैं; (ते) वे; (दोस-दुइज्जा वि) दोष-द्वितीया — दुष्ट पुरुष भी; (हू) तिश्चय ही; (बुच-बीजा) गुणवान्; (हुन्ति) हो जाते हैं; (तई दिहु ) आपके दर्शन करने पर ।

वेकक्ख-उत्तरीका व्यवत-दुगूलोत्तरिज्ज-पिहिज-मुहा।

तुह कय-ण्हवणा घण-छाय-छत्त-छाहीओ माणन्ति ॥६१॥ अस्वयार्थ-(वेकक्ख) छाती पर यज्ञोपवीत की तरह पहना जाने वाला बस्त्र, (उत्तरीआ) उत्तरीअ — ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र; ऐसे वस्त्र वाले; (धवस) निर्मल-सफेद; (दुगूल) दुक्कल — बस्त्र ऐसा जो; (उत्तरिज्ज) उत्तरीय वस्त्र से; (पिहिअ) — धूक बादि से आधातना एवं वायुकाय की हिसा निवारणार्थ — ढँक लिया है; (मुहा) मुख को; जिन्होंने; ऐसे — पूजा करने वाले व्यक्ति; (तुह) आपके; (क्यण्हबणा) कराया है स्नान आपको जिन्होंने; ऐसे; (घण) सघन; गाढ; (छाय) छायावाले; (छत्त) छत्र की; (छाहीओ) छाया का अनुभव करने वाले; (माणन्ति) सुखी होते हैं (शोभा का अनुभव करते हैं।)

टिप्पण—करणिज्जाकरणीअ। पेआपिज्जं। दुइज्जा वीआ। उत्तरीका दुगूलोत्तरिज्जः। "वोत्तरीयानीयतीयकृद्धे ज्जः" (२४८) इति यस्य ज्जो वा ॥

## राज्ञो जिन स्तपनम्

इय सच्छाओं कइवाह-परिअणों कह अवं थुई काउं।
आइ-किंडि व्य अभेडो जिण-ण्हवणे अह पयट्टों सो ॥६२॥
अन्ययार्थ—(इय) इस प्रकार; (सच्छाओ) शरीर की सुन्दर कान्ति
बाला; (कहवाह परिअणो) जिसके साथ किंतपय-परिजन हैं (अर्थात्
परिमित परिवार जन हैं) जिसके साथ; (आइ-किंडिक्व) आदि
वराह=वराह अवतार के समान; (अभेडो) कायर नहीं अर्थात्
भूरवीर; (जिण-ण्हवणे) जिन-प्रतिमा को स्नान कराने पर; (अह)
अथ=अर्थात् स्नान कराने के बाद तत्काल ही; बिना व्यवधान डाले ही;
(सो) वंह कुमारपाल; (कइअबं) किंतपय=समयानुसार आवश्यक; (शुइ)
स्तुति को; (काउं) करने के लिए; (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ।

दिप्पण- स्राय झाहीओ। "झायायां होऽकान्तो वा" (२४६) इति हो

वा ॥ अकान्तौ इति किम् । सच्छाओ ।

कइवाह कइअवं। ''डाह्वो कतिपये'' (२५०) इति यस्य डि दाह-वौ पर्यावेष ।

#### ६० डुमारपासचरितम्

किहि । अभेडो । "किरि भेरे रो डः" (२४१) इति रस्य डः ।
पल्लाणिअ-अपडायाणिअ-हयमाएहि अवर-राण्हि ।
कणवीरिज्य-कलसो- हिलिइ-गोरो स किर दिट्ठो ॥६३॥
अ-वयार्थ-(पल्लाणिअ) काठी आदि सामान से सजाए हुए; और
(अपडायाणिअ) काठी आदि सामान से नहीं सजाए हुए; (हयमाएहि) ऐसे
बोहों से आये हुए; (अवर-राएहि) अन्यान्य राजाओं द्वारा; (कणवीरिज्यं)
कनेर के दूलों से पूजा गया है जो ऐसा; (कलसो) कलशवाला; (हिलिइ-गोरो)
हलदी के समान है गौर वर्ण जिसका; ऐसा; (स) वह राजा कुमारपाल;
(किर) निश्चय ही; (दिट्ठो) हर्णपूर्वक देखा गया।

हिष्यण-पल्लाणिक अपडायाणिक । "पर्याणे डा वा" (२५२) इति रस्य डा वा ॥

कणवीर। "करवीरे णः" (२४३) इति आद्यरस्य णः॥ तेण जिणम्मि दुवालस-रिव-तेए मुहल-घण्ट-थोर-रवं। णङ्गलि-लङ्गलि भायर-सरिसेण पलोट्टिआ कलसा ॥६४॥

अन्वयार्थ—(णंगूलि) बलभद्र; (लंगिल-भायरः) बलभद्र के भाई श्रीकृष्य इन दोनों के; (सिरिसेण) समान रूप वाले; (तेण) उस राजा द्वारा; (मुहल) प्रतिध्विन करने से मुखर याने वाचाल; ऐसे; (घट) बन्टे के; (थोर) स्थूल भारी; (रवं) आवाज जहां पैदा होती है ऐसे; (दुवालस रिव तेए) बारह सूर्य के समान तेजस्वी; (जिणिम्म) जिण प्रतिमा के आगे अर्थात् उस मन्दिर में; (पलोट्टिआ) खाली हुए एक स्थान पर रक्के हुए थे; (कलसा) अनेक कलश जहां पर; सोना-मणि आदि से निमित कलश—प्रतिमा को स्नान करा देने के कारण से खाली हुए—एकान्त में रक्के हुए थे।

टिप्पण- हिलद्द । मुहल । ''हरिद्रादौ लः" (२४४) इति रस्य लः ॥ आर्षे दुवालस । थोर । ''स्थूले लो रः'' (२४५) इति लस्य रः ॥

णङ्गूलि णाहलत्तण-अपुण-भवत्यं निवेण करुणाए। लङ्गूलि-लाहला वि हु सित्ता जिण-ण्हवण-सिलेलेण ॥६५॥ अन्वयार्थ — (णंगूलि) लम्बी पूँछ वाले — तियँच प्राणित्वः और; (णाह-लत्तण) म्लेच्छत्वः (अपुण-भवत्य) इन उपरोक्त दोनों अवस्थाओं की प्राप्ति उन प्राणियों को पुनः न हो; इसलिए; (करुणाए) दया करके; (निवेण) राजा कुमारपाल ने; (जिणष्हवण) जिन प्रतिमा को स्नान कराने के पश्चात्—

यत् कि [बत् (सिल्केश) श्ववशिष्ट वस से: क्ष्मंपूर्णि माझूना) लक्षी पूँछ. बाले के —ित्यंच घाणी और क्लेक्स जाति के पूछम; (बि) भी; (हु) निश्चय करके; (पादपूरणार्थः) (सिला) गीले किये गये; खेंद्रि बाले गये; (इस जल से उनकी निस्कृष्ट अवस्था से मुक्ति हो जायगी—ऐसी मान्यता से)

हिन्दन-णङ्गलि सङ्गति । णङ्गूनि । चाहल लाह्ना । शाहल साङ्गल साङ्गले चादेण :। (२४६) एवं बादेलेस्य गी या ।

जिनाय स्त्रीतंगीत प्रस्तावः-

सिस-खण्ड-णडालाहि समरी-भासाइ दूसिमिण-हरणं।

सिविणे वि दुलहमणुजिणसकारि संगीयमित्थीहि ॥६६॥ अन्वयार्थ — (सिस-संड-णडासाहि) अध्यमी के चन्द्रमा के समान है ललाट जिनकी; ऐसी; (इत्थीहि) स्त्रियों के द्वारा; (समरी-आसाई) भीलों की भाषा में; (दुसिमिण-हरणं) दु.स्वप्नों से उत्पन्न विष्मों का हरण करने वाले ऐसे गीत को; (सिविणं वि) स्वप्न में भी जिसका सुनाई देना; (दुलहम्) दुलंभ है; एसा (अणुजिणम्) पार्श्वनाय भगवान को नक्ष्य करके =गामा हुआ; (संगीयम्) ऐसा संगीत; (अकारि) प्रारंभ किया।

हिष्यंच-णडालाहि। "ललाटे च" (२४७) इति आदेर्लस्य णः।। समरी। "शबरे दो मः।" (२४६) इति बस्य मः॥

सगीतम् [६७-७७]

दढिआ सुनीविआहि नीमीओ नच्चणीहिँ तक्कालं।

सविसेस-सह-गीए सज्जाइ-कमोक्कम प्यट्टे ॥६७॥ अत्वयार्थ—(सुनीविआहिं) रचना की हष्टि से सुन्दर वस्त्रों से सुको-भित ऐसी; (नच्चणीहिं) नृत्य करने वाली स्त्रियों द्वाराः (तक्कालं) तत्काल ही नृत्यारंभ के पूर्व क्षण में ही; (नीमीओ) नाड़ा इजार बन्द लहधा-पायजामा बांचने का डोरा (दिख्या) मजबूत बांचा गया नृत्य के समय में कहीं खुल न जाय इसीलिए ; (सज्जाइ) बड्जः (नासा, कंठ, उर, तालु, जिल्ला, दंत, इन छ स्थानों से उत्पन्न ऋषभ आदि स्वरों की) (कमोक्कम) उतार-चढ़ाव, हस्य, दीर्घ के क्रम के अनुसारः (पयट्टे) ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें; ऐसाः सब्द (गीत का विशेषण ) (सिवसेस) निदीष-सार्थक-रम्य इन विशेषलाओं सहितः ऐसे हैं (सद्द-गीए) शब्द और गीत जिसमें; एसा नृत्य उन स्वर्यों द्वारा प्रारंभ किया गया =।

हिष्पण- दूसिमिण सिविणे । सुनीविआहि नीमीओ । "स्वप्ननीव्योवी" (२५६) इति वस्य मो वा ।। सिविमेस । सद्द । सज्जाइ । "सर्षीः सः" (२६०) इति संषयोः सः ।।
तद्या वणिव सुसाहि निव-सुण्हा-वल्लहाओ ता दिट्ठा ।
पाहाण-पुत्तिआहि व पासाण-त्यम्भ-लग्गाहि ॥६८॥
अत्वयार्थ – (तद्दया) नृत्य समय में चेखने के आगन में च्यानिव-सुण्हा-वल्लाहाओ) राजवधुओं के लिये भी प्रिय लगने वाली; (ता) वे नृत्य करने वाली स्त्रियाँ; (पासाण-त्यम्भ लग्गाहि) पत्थर के अभों के सहारे खड़ी हुई — जिससे कि अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख सके — इस दृष्टि से लज्जावसात् ओट में खड़ी हुई; (विणिज-सुसाहिँ) वैद्यवर्ग की पुत्रवधुओं द्वारा; (पाहाण-पुत्ति आहिव) — नृत्य-गीत-इतना आकर्षक था कि वे पुत्रवधुऐं — मानो पाषाण — पुत्रलियों ही हों (च्योसी वित्रस्थवत् निर्निमेष दृष्टि से) (दिट्ठा) देखने लगीं या देख रही थीं।

टिप्यम-मुसाहि सुण्ह। "स्नुषामां ण्हो न वा" (२६१) इति घस्य

ण्हो वा !

वञ्जिअ-दस-विह-धाऊ जणणी लासस्स दह-विहस्सा वि ।

दिवसे दिवहावगमे अ सुह-यरी वाइआ वीणा ।।६६॥ अन्वयार्थ — (वंजिअ) प्रकट किया है जिसने; (दस-विह-धाऊ) दस प्रकार के धातु अर्थात् नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध आलित्तिका — (नृत्य-गान विशेष; —) वाली; (लासस्स) भरत-शास्त्र प्रसिद्ध गेयपद आदि के; (दह विहस्स) दस प्रकार के; (अवि) भी; (जणणी) मानों ये नृत्य करने वाली स्त्रियाँ ही इन नृत्यों की आदि — जननी हो; (दिवसे) दिन भर तक; (अ) और; (दिवहा-वगमे) दिन की समाप्ति पर—रात्रिकाल में भी; (सुहयरी) सुख उत्पन्न करने वाली; (वीणा) वीणा; (वाइआ) बजाई गई।।

टिप्पण-पाहाण पासाण। दस दह। "दशपाषाण हः (२६२) इति

शषयोर्यथादमंन हो वा ॥

दिवसे दिवहा । "दिवसे सः" (२६३) इति सस्य हो वा । रज्जिअ-नर-सिघेणं वंसिअ-सीहेण वाइओ वंसो ।

दाघत्त-दाह-हरणो- छुह-धवले जिण-गुणे गाउं।।७०॥ अन्वयार्थ-(नर सिंघेणं) मनुष्यों में सिंह के समान एसे कुमारपाल राजा को; (रंजिअ) प्रसन्न किया है; ऐसे (वंसिअ-सीहेण) बंशी बजाने में सर्व - श्रेष्ठ राजा द्वाराः (छुह-धवले) अमृत के समान निर्मल; (जिण गुणे) जिने- श्वर के गुणों को; (गाउं) गाने के लिए; (दाघत्त) दाह जलन से दुःखी के; (दाह-हरणो) दाह को हरण करने वाली; (वंसो) बांसुरी; (वाइओ) बजाई।

हिष्णम्—सिर्धणं सीहेम । "हींबीऽनुस्वारात्" (२६४) इति हस्य घो । (वा) व्यक्तिद् अननुस्वाराविष । क्षणन्त हाह ॥

छमि-छत्तिबण्य-गोरी छट् ठी भस्लि व्य पञ्च-बाणस्स ।

मयं छावच्छी वर-मुहर-गायणी मिण्हिलं तालं ॥७१॥ अन्वधायं — (छमि-छलि वण्णगोरी) भमी सन्तन्छद वृक्ष के फूलों के समान गौर वर्णवाली; (वर मुहर गायणी) श्रेष्ठ और मुखर-स्पष्ट गाने वाली; (मय-छावच्छी) मृग के बच्चे के समान आंखों वाली; (पंच-बाणस्स) कामदेव के; छट्ठी पांच बाणों के अतिरिक्त मानो यह छट्ठा अस्त्र के रूप में; (भिल्ल) भाला = बच्छीं के; (च्व) समान; (तालं) कांसे का निर्मित बांच ताल को; (गिण्हिलं) ग्रहण करके; जिन गान करने सगी इसका वर्णन आंगे की गाथाओं में—

अमय-छिरा-महुर-सराजमय-सिरोबंम-सराहि अणुगमिआ। जिण - गाणिम्म - पयट्टा गुण-भायण - दाण-भाणं तो॥७५॥

अन्वयार्थ — (अमय-छिरा) अमृत की धारा के समान: (महुर-सरा)
मधुर आवाज वाली; (अमय-सिरोवम-सराहि) अमृत की धारा के समान
स्वरों से अन्य द्वारा सहायतार्थ गाये हुए— सय द्वारा; (अण्गमिना) अनुकरण
की जाती हुई; (जिणगाणिम्म) जिनेश्वर की गायन रूप स्तुति में; (पयट्टा)
प्रवृत्त हुई; (गुण-भायण-दाण-भाणं) गुण माजन अर्थी। गुणवान पुरुषों के
लिये जो दिया जाने दाला दान; उसके पात्र रूप गायन को (तो) उसके
बाद।

टिप्पम – सुह । छमि । छत्तिवण्ण । छट्ठी । छावच्छी । "षट्शमी" (२६५) इत्यादिना आदेवंणंस्य छः ।

छिरा सिरो। "सिरायां वा" (२६६) इति आदेश्छो वा।
दण्-कुल-दण्अ-कुलाराइ-दुल्लहं तीइ रा-उल-विहारे।
राय-उल-पियमवीमं गीमं सोउं न को आओ।।७३।।
अग्बदार्थ—(दण् कुल) रामस कुल के लिए; और; (दण्अकुल-आराइ)
रामस-कुल के शत्रु—देवताओं के लिए भी (दुल्लहं) दुर्लभ; (राय-उल-पियम)
राजा के लिए भी प्रिय; ऐसा (गीत का विशेषण); (तोइ) उन नाचने वाली—गाने वाली स्त्रियों के; (अवीयं) अद्वितीय; (गीका) गीत को; (सोउं) सुनने के लिये; (रा-उल-विहारे) उस कुमार-विहार में; (को) कीन; नही; (आओ)
आया। अर्थों सभी आये।

### ६४ कुमारवासवरितम्

दिष्यम - भागण भागं। त्रणु दशुर्व। रा-उल राम-उस । "लुम् भाजन" (२६७) इत्यादिना सस्वरस्स जस्य लुग् था ॥

सक्कय-बारण-पाइअ-वागरण-पउत्त-सद्द-कय-पीए । ब्राउञ्जिब-पायारे रङ्गे पुण जासि गुणि-पारी ॥७४॥

अस्त्रवार्थ—(सक्कय-वारण) संस्कृत व्याकरण तथा; (पाइस वासरण) प्राकृत व्याकरण में; (पउल, प्रयुक्त कहे गये; (सह) कब्दों द्वारा; (कय-नीए) किया गया है गीत जिसमें; ऐसी (रगे) रंग भूमि में; (आउजिज्ञ) वास बजाने वाले; (पायारे) के मण्डल में केवल; (गुणि पारो) गुणज्ञ संगीत विशेष्ण ही; (आसि) या अर्थांत् रंग भूमि के केवल विशेषकों की ही मण्डली बैठी हुई थी शेष श्रीता दूर बैठे हुए थे।

तत्थागओ अ कालायस-सम-कालास-अहिअ-हिअओ जो। सो केलि-किसलयासोअ किसल-कोमल-हिओ आसि॥७५॥

अन्वयार्थ—(तत्य) वहाँ पर; (आगओ) आया हुआ; (कालायस-सम) काले लोहे से भी; (अहिअ) अधिक काला; (हिअओ) हृदयवाला = ऐसा पुरुष भी; (जो) कोई भी; (सो) वह अर्थान् कठोर पुरुष भी; (केलि-किसलय) केले के कोमल पत्ते के समान = हृदयवाला; (असोअ-किसल) अशोक किशलय की, (कोमल) कोमलता के समान; (हिओ) हृदयवाला; (आसि बन जाता था। अर्थात् गायन का माधुर्य और रस इतना प्रिय था कि कठोर से कठोर हृदय वाला भी कोमल हृदय वाला बन जाया करता था।

हिष्पण—वारण वायरण। पायारे पारो। आओ तत्थागओ। "व्याकरण प्राकारागते कगोः" (२६८) इति को गक्त लुगु वा॥

कालायस कालास । किसलया किसल हिअओ। हिको । "किसलय-कालायस-हृदये यः" (२६१) इत्यादिना यस्य लुग् वा ॥

दुग्गावी-पा-वीढं दुग्गा-एवीस-पाय-वीढं च । मोत्तुं गण-गंधव्वा तं गीअं सोउमोच्छरिया ॥७६॥

अन्वयार्थ—(दुग्गावी) दुर्गी-देवी के; (पा-वीढं) पाद-पीठ—सिंहासन को; तथा (दुग्गा-एवीस) दुर्गिदेवी के स्वामी शंकर के; (पाय-वीढं) पाद-पीठ को, (मोत्तु) छोड़ छोड़ करके; (गण-गंघववा। नंदी आदिगण और किन्नर आदि गन्धवं; (तं गीअं) उस-गीत—गायन को; (सोउम्) सुनने के लिए; (उच्छरिया) वहाँ कुमारविहार में पहूंच गये। जिण-पाय-वडण-गुरु-पा-वडणाइं चइव तत्व उन्म-जणी। पुलयङ्कुरेहि कलिओ उउम्बरी उम्बरेहि व॥७७॥

अन्यसर्थं—(जिण पाय-बडण) जिनेश्वर भ० के चरणों में गिरना= नमस्कार करना; (बहुव) छोड़ करके; (गुरु पा-बडणाई) गुरु के चरणों में नमस्कार करना; (बहुव) छोड़ करके; (तत्थ) उस रंग भूमि में; (उब्भ-जणो) खड़ा हुआ आदमी; (पुलयङ कुरेहि कलिओ) ऐसा रोमाञ्चित हो आया कि जैसे (उउम्बरो) उदुम्बर; (उम्बरेहि) उदुम्बर फलों से=पुलकित हो जाता है।

दिष्पण-दुगावी दुगा-एवी। पा-विं पाय-विदं। पाय-वडण पा-वडणाइं। उउम्बरी उम्बरेहि। "दुर्गा देव्युदुम्बर-पाद-पतन-पाद पीठेन्तर्दः" (२७०) इत्यादिना दस्यान्तर्भव्वे लुग् वा। अन्तरिति किम्। दुर्गा देव्याम् आदौ मा भूत॥

जाव निवो कय-पूओ आरित्तय-मङ्गलं न जा कुण ह। ता देव-उले महवय-पूओं अणुसोइउं लग्गो ।।७८।। अन्वयार्थ—(जाव) जब तक; (कय-पूओ) की है पूजा जिसने; ऐसा; (निवो) राजा; (आरित्तय-मंगलं) मंगल आरती; (जा) जब तक; (न) नहीं; (कुण इ) करता है; (ता) तब तक; (देव-उले) देव-मन्दिर में; (महवय-पूअं) महवक पूजा; (पूजा-विषयक पश्चात्ताप) के, (अणुसोइउं लग्गो) विषय में विचार करने लगा।

# राज्ञो मरुबक पूजाविवयमनुशोधनं-अनुशोधनप्रकार:-

मह ताव देउलिममं निम्मिविअं सहल-जीविअमणेण ।
सञ्व-रिज-कुसुम-पूआ नो जइ जीअं न मे सहलं ।।७६।।
अन्वयार्थ — (मइ) मेरे द्वारा; (इमं) यह; (देउलम्) मन्दिर; (निम्म-विअं) बनाया गया है; (अणेण) इससे मेरा; (सहल-जीविअम्) जीवन सफल हो गया है; किन्तुः (जइ) यदि; (सब्ब-रिज-कुसुम पूआ) सभी ऋतुओं में खिलने वाले; पुष्पों से पूजा; (नो) नहीं की; तो (मे) मेरा; (जीअं) जीवन; (सहलं) सफल; (न) नहीं है।

### शासनदेवी वचनम्--

अह भणिअं वे सासण-देवीए एवमेव मा जूर। आवत्तमाण-जस तुमयेशेश कियलमाण-मणी॥ = ०॥

### ६६ | कुमारपासचरितम्

अन्वयार्थ—(अह) तब=चिन्ता के समय में =(सासण-देवीए) शासन-देवी द्वारा; (खे) आकाश में खड़े होकर; (भणिखं) ऐसा कहा गया कि—है; (आवत्तमाण-जस !) तीनों लोक में फैल रहा है यश जिसका—ऐसा हे राजन् ! (एवमेव) इस तरह से; (मा जूर) चिन्ता मत कर; खिन्न मत हो; (तुमन्) तुम; (एमेअ) इस तरह से; (किम्) क्यों; (अत्तमाणमणो) आर्त मन वाले—(दु:खी मन वाले) हो रहे हो।

## उद्यानस्य सर्वऋतुकुसुमसमृद्धावाशीर्वादः

गुणि-पावारय-पारय दुह-अड-चिन्तावडेसु मा पडसु। होही तुह उज्जाणं सइ सव्य-रिऊहि कय-कुसुमं॥ ६१॥

अन्वयार्थ — (गुणि-पावारय) गुणवान-पुरुष रूप कपड़ों में भी तूं; (पारय) सर्वश्रेष्ठ ढँकने वाला वस्त्र रूप है; अर्थात् सभी गुणियों में तू ही अकेला सर्वाधिक गुणवाला है; ऐसा हे राजन् ! (दुह-अड) दु:ख-रूप कूप में; (चिन्तावडेसु) चिन्ता-रूप कूपों में; (मा पडसु) मत गिर; अर्थात् चिन्ता मत कर; (सइ) सदा; (सन्व-रिउहि) सभी ऋतुओं द्वारा; (कय-कुसुमं) उत्पन्न किये गये हैं फूल जिसमें; ऐसा; (तुह) तुम्हारा; (उज्जाण) बगीचा; (होही) होगा।

हिष्पण--जाव जा ता । ताव । देव-उले देउ ल । जीविअं जाअं । एव-मेव एमेअ । आवत्तमाण अत्तमाण । पावारय पारय । अड चिन्तावङेसु । "यावतावज्जीवितावर्तमानावट-प्रावारक देव कुलैवमेवे वः" ॥२८१॥ इत्यादिना यावदादिषु वकारस्य अन्तर्वर्तमानस्य लुग् वा ॥ अन्तरित्येव । एवमेवेति अन्त्यस्य न ॥

इति प्राकृतद्वयाश्रये महाकाव्ये अष्टमस्याष्ट्यायस्य उदाहरणप्रतिपादन द्वारेण प्रथमः पादः सम्पूर्णः ॥

### राज्ञो गुरुप्रणाम :---

आरित्यमह काउं मुक्क-मलो अपिरमुत्त-माउक्को । तव-सत्तं गुण-सक्कं माउत्त-निर्हि गुरुं पणओ ॥६२॥ अन्वयार्थ-(अह) तदनन्तरः (आरित्तयम्) आरतीः (काउं) करकेः (मुक्कमलो) संकल्प-विकल्प की कलुषितता से रहितः (अपिरमुत्त-माउक्को) जिसने मृदुता को नहीं छोड़ा हैः ऐसा राजा कुमारपालः (तव-सत्तं) तपस्या करने में शक्तिशालीः (गुण-सक्कं) गुणों में समर्थः (माउत्त-निर्हि) विनय- शृदुता के निष्किः ऐसे; (गुर्वः) अपने गुरु को; (पणओ) राजा ने प्रणाम किया । जिनमन्दिरादाज निर्णमनम्—

विञ्चुअ-डक्कोरग-दट्ठ-जीव-जीवाउ-चरण-रेणु-कणं । लुक्क-कॉल लुग्ग-भवं तं समुपासिञ गओ राया॥=३॥

क्रम्बयार्थ—(विञ्चुअ-डक्क) बिच्छु के द्वारा काटे हुए; और; (उरग-दट्टू) सर्प के द्वारा काटे हुए; (जीव) जीवों के लिए; (जीवाउ) जीवन-औषधी के समान है; (चरण-रेणु-कणं) जिनके चरणों की धूलि का कण; ऐसे गुरु को; (लुक्क-कलिं) जिन्होंने कलियुग को अथवा कलह को; सद् प्रवृत्ति द्वारा; नष्ट कर दिया है; ऐसे गुरु को; (लुग्ग-भवं) अभयदान आदि द्वारा जिन्होंने संसार को—भव-भ्रमणा को—नष्ट कर दिया है; ऐसे; (तं) उन गुरुदेव की; (समुपासिअ) सम्यक्रीति से उपासना सेवा करके; (राया) राजा कुमारपाल; (गओ) कुमार विहार से निकल गया—प्रस्थान कर दिया।

टिप्पण—''संयुक्तस्य'' (१) अधिकारोयम् ''ज्यायाम् ईत्'' (२·११५) इति यावत् ॥

मुक्क मुत्त । माउक्को माउत्त । सत्तं सक्कं । उक्को दट्ठ । लुक्क लुग्ग ''शक्त-मुक्त-दष्ट-रुग्ण-मृदुत्वे को वा" इति एषु को वा ।। राजाश्वस्य वर्णनम् [८४-६०]

लक्खण-पुण्ण-मखीणं अष्ठीण-गमणं अझीण-तणु तेअं । खन्धाइ-सत्त-पिहुलं पोक्खर-गन्धं धुवावत्तं ॥८४॥

अनवयार्थ—(लक्खण-पुण्णम्) शास्त्रोक्त सभी शुभ-चिह्नों से पूर्णः (अखीणं) सभी अंगोपांगों से परिपूर्णः (अखीण गमनं) जिसकी चाल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं थाः (अझीण-तणु-तेजं) जिसके शरीर का तेज-कान्ति-न्यून नहीं थीः (खन्धाइ-सत्त-पिहुलं) स्कन्ध-खंघा आदि शरीर के सात स्थानों पर जो विस्तृत अंगवाला थाः (पोक्खर-गन्धं) कमल के समान मुगंधिवाला थाः (खुवावत्तं) झृव नामवाली—जो दश संख्याएँ हैं अर्थात् जिन दस अंकों से गणित-शास्त्र का निर्माण होता हैः उनके समान जिसके अंगोषांग पर दस भवर जैसे चिह्न अंकित थे = ऐसा वह घोड़ा था।

खन्द पिउ-कन्द-सरीसावणीस-जुग्गं असुक्क-रोम-छवि । अणसुक्त-मउलि-कुसुमं खेडय-जर-खेड अङ्ग-रजं॥⊏४॥

#### ६८ | कुमारपासचरितम्

अन्वकार्च—(सन्व पिछ) कार्तिकेय के विता—महादेव; और (कंन्द) कार्तिकेय; इन दोनों के; (सरीस) समान; (अवणीस) पृथ्वी पित—राजाओं के; (जुगां) योग्य; (असुक्क-रोम-छाँच) जिसके बालों का सौन्दर्य शुष्क-रुखा नहीं है अर्थात् चिकने केशों के सौन्दर्य से युक्त; (अणसुक्ख-मजिल-कुसुमं) जिसके मुकुट के फूलों का समूह सूखा—नहीं है; अर्थात् ताजे नूतन-फूलों से निर्मित मुकुट वाला, (खेडय) विष; और (जर) ज्वर; को; (खेड) नष्ट कर देती है; (अंग-रजं) जिसके शरीर की घूलि; ऐसा गुणवान् वह घोड़ा था।

थाणु-पिया-जल-पुण्णं अखाणु-वायं जणेहि दीसन्तं। पडिखम्भि अट्ट-थम्भय-थम्भिअ-तणु-ठम्भिअच्छेहि॥६६॥

अन्वयार्थ—(थाणु) महादेव की; (पिया) प्रिया—अर्थात् गंगा के (जल) जलवत्; (पुण्णं) पित्रत्र; (अखाणु-वायं) ठूंठ आदि स्थानों पर जो ठोकर पतन—नहीं खाता है; ऐसा; अथवा "स्थाणु" नामक बात-रोग से रहित; ऐसा; (पिडिखिम्म-अट्ट-थम्भय) ऊँचे-ऊँचे भवनों के स्तभों ने आगे जो ऐसे खड़े हैं मानों स्तंभ के आगे ही दूसरा स्तंभ खड़ा किया गया हो; इस रीति से खड़े हुए (च्दर्शनार्थी पुरुषों का विशेषण) (थिम्भअ-तणु) उन पुरुषों का शरीर ही मानों स्तंभरूप हो गया हो; इस रीति से स्तब्ध खड़े हुए, (ठिम्म-अच्छेहि) उन पुरुषों को वह दिव्य घोड़ा देखने पर इतना आश्चर्य हुआ कि; उनकी आंखें—निर्मिभेष होती हुई स्थिर-स्तब्ध हो गईं थीं ऐसे; (सभी विशेषण दर्शनार्थियों के हैं); (जणेहि) (दर्शनार्थी) पुरुषों द्वारा; (दीसन्त) देखा जाता हुआ—घोड़े का विशेषण; क्रिया आगे की गाथा में—

रगां पिग-रत्त-सरं रिव-हय-सुक्कं व नील-किच्चि-छवि । सुङ्ग-करणग्ग-चच्चर - चइत्त - ठिअ - दिट्टि-दुच्चज्जं ॥८७॥

अन्ययार्थ—(रगं) अद्य शिक्षा में अणुरक्त—प्रवीण, (पिगा) कीयल के समान; (रत्त) मधुर-गम्भीर; (सर) स्वर = हेषारव वाला; (रवि-हय सुक्कं) सूर्य द्वारा प्रदत्त शुल्क रूप; (सूर्य की गति उस मन्दिर के शिखर पर से होकर आगे बढ़ती थी; अतः उसे उसका शुल्क-कर भी चुकाना पड़ेबा, मानो उस शुल्क के मूल्य का एक घोड़ा, अपने घोड़ों में से दे गया हो ऐसा वह सूर्य प्रदत्त शुल्क रूप वह अद्य वा; (व) समान; (नील-किच्च ख्राव) नील-

वर्ण बाला; (सुङ्ग-करण-म्ग्) सुल्क-महण करते के कार्यालय-के आगे के; (चच्चर) चौक में इस पार्वनाथ प्रमु के मन्दिर में; (ठिअ) स्थित पुरुषों की; (दिट्ठ) हष्टि ृसे; (दुच्चज्जं) जो अश्व दुष्त्यज्य है; अर्थात् घोड़े पर स्थित हष्टि हटाये भी नहीं हट रही है; ऐसा कान्ति-श्वील वह घोड़ा था।

पच्चहा पच्चसं पि पञ्च-धारासु अकय-णिव्वेअं। नच्चा बुज्झा पिच्छीइ वण्णिअं सिक्ख-विज्जं ति ॥ ८॥।

अन्वयार्थ — (पच्चूहा-पच्चूसंपि) प्रत्येक प्रभातकाल में; भी; (पंच-वारासु) गति सम्बन्धी विशेषता; उन पांचों विशेषताओं के प्रति; (अक्य-णिब्वेअं) निवेद — उदासीनता नहीं रखने वाला; (ऐसा गतिशील वह घोड़ा था); (पिच्छीइ) पृथ्वीस्थ पुरुषों द्वारा; (अश्व-शिक्षा-शिक्षक द्वारा); (विण्णिअं) विणित सिखाये हुए गुणों को; (नच्चा) जान करके; (बुज्झा) समझ करके; (सिक्खं-विज्जं) उस शिक्षा का झाता-जानकार (वह घोड़ा था)।

विञ्चुअ-अहिविञ्छिअ-अच्छीविस-विस-हरण-छेत्त-सेअ-जलं । खुर ताडण-अखम-छमं रिक्ख-पवङ्गोस-सम-वेगं॥८६॥

अन्वयार्थ—(विचुअ) बिच्छु; (अहिविञ्छिअ) सर्प के मूत्र से उत्पन्न तीक्ष्ण विषवाला बिच्छु; (अच्छी-विस) जिसके आंख में ही विष हो; ऐसा सर्प इन सब विषेते प्राणियों के; (विस) विष को; (हरण) दूर करने वाला है; (छेत्त-सेअ-जलं) जिसके शरीर का पसीना रूप जल; ऐसा वह घोड़ा था; (खुर ताडण-अखम-छमं) पृथ्वी भी जिसके खुरों के आघात को सहन करने में असमर्थ थी; ऐसा वह बल्याली था; (रिक्ख-प्रवंगेस) रींछ-जाम्बवद आदि; वानर-हनुमान आदि के स्वामी—सुग्रीव के; (सम) समान—(वेगं) वेगवाला—तेज गतिवाला; (ऐसा वह घोड़ा था)।

अवि रिच्छ-सरिच्छेहिं सणिच्छयं सच्छणं च लोएहि ।
अच्छी-पच्छं लिच्छ्रहिं पेच्छिअं आसमारूढो ॥६०॥
अन्वयार्थ—(रिच्छ सरिच्छेहिं) रींछ आदि के समान चपल-तेज
गतिवाला होने परः (अवि) भीः (सणिच्छ्रयं) एकाग्रचित्त बाला थाः चपलता
वश उत्पाती नहीं थाः (सच्छणं) जी उत्सवस्य थाः (अच्छी पच्छं) जिसका
देखना आंखों के लिये प्रिय हो—पथ्य रूप हो—हितकारी होः ऐसाः
(लिच्छ्क्षिंहं) देखने की लिप्सावाले—सालसावालेः (लोएहिं) लोकों द्वाराः

### ७० | कुमारपालचरितम्

(पेन्छिकं) देखे हुए; उस; (आसम्) अध्य पर; (आरूढो) वह राजा कुमार-पाल चढ़ा। (भारी जनता के समूह द्वारा देखा जाता हुआ—उत्सव जैसी स्थिति में—राजा ने घोड़े पर चढ़ाई की)।

टिप्पण-लक्खण अखीणं। "क्षः खः क्वचित्तु छ-झी" (३) इति क्षस्य खः॥ क्वचित्तु छझावपि। अछीण। अझीण॥

खन्धाइ। पोक्खर। "ब्कस्कयोर्नाम्नि" (४) इति खः॥

खन्द कन्द । असुक्क अणसुक्ख । "शुष्कस्कन्दे वा" (४) इति खो वा ॥ खेडय । खेडअ । "क्ष्वेटकादौ" (६) इति खः ॥

अखाणु । "स्थाणावहरे" (७) इति खः । अहर इति किम् । थाणु ।।
पडिखम्भिअ अट्ट-थम्भय । "स्तम्भे स्तो वा" (८) इति स्तस्य खः ॥
थम्भिअ । ठम्भिअ । "थठावस्पन्दे" (६) इति स्तम्भे स्तस्य थठौ ॥
रग्गं रत्त । "रक्ते गो वा" (१०) इति गो वा ॥
सुक्कं सुङ्ग । "शुल्के ङ्गो वा" (११) इति ङ्गो वा ॥
किच्च । चच्चर । "कृत्ति चत्वरे चः" (१२) इति चः ॥
दुच्चज्जं । "त्योऽचैत्ये" (१३) इति त्यस्य चः । अचैत्य इति किम् ।
चइत्त ॥

पच्चूहा पच्चूसे । "प्रत्यूषे षश्च हो वा" (१४) इति त्यस्य चः । तत्सं-नियोगे षस्य हो वा ॥

णच्चा । बुज्झा । पिच्छीइ । विज्जन्ति । "त्वथ्वद्वध्वां च छ ज झाः क्वचित्" (१५) एषां यथासख्यम् एते क्वचित् ॥

विञ्चुअ विच्छिअ। 'वृश्चिके श्चेश्ञ्चुं वी'' (१६) इति ञ्चुः॥ अच्छी। छेत्त। सरिच्छेहि। अच्छी। ''छौऽक्ष्यादौ'' (१७) इति खस्या-पवादश्छः॥ आर्षे तु इक्खू। खीरं। सारिक्खं। इत्याद्यपि दृश्यते।

छमं। "क्षमायां कौ" (१८) इति छः। काविति किस्। अखम।। रिक्ख रिच्छ। "ऋक्षे वा" (१६) इति छो वा।।

# राज्ञो धवलगेहं प्रति गमनम्-

धवलगेहमइ-नित्त्वलाकिदी वन्छलो चुलुग-वंस-दीवओ । तन्त्व-देवय-वरेण तक्खणोसारिआखिल-दुहो पहुत्तओ ॥६१॥

अन्वयार्थ—(अइनिच्चला किदी) अति निश्चल=स्थिर स्वभाववाला; (वच्छलो) वत्सल—जीवदयाप्रेमी; (चुलुग-वंस-दीवओ) चीलुक्य वंश के लिये

दीपक समान; (तच्च-देवय-वरेण) तथ्यरूप-सत्यवादी देवता-शासन देवी द्वारा प्रदत्त वरदान से; (तक्खण) तत्क्षण ही—तत्काल ही; (ओसारिश अखिल-दुहो) नष्ट हो गया है सभी प्रकार का दुःख जिसका; ऐसा वह राजा; (धवल गेहं) राज-प्रासाद को; निर्मल भवन को; (पहुत्तओ) प्राप्त हो गया; (राजभवन में पहुंच गया)।

टिप्पण-सच्छणं। "क्षण उत्सवे" (२०) इति छ:॥ उत्सव इति किम्। तक्सणो॥

सणिच्छयं। पच्छं। लिच्छूहि। वच्छलो। "ह्रस्वात् ध्यश्चत्सप्साम् अनिश्चले" (२१) इति ह्रस्वात् परेषाम् एषां छः। अनिश्चल इति किम्। निच्चला। आर्षे तथ्ये चो पि॥ तच्च॥

इत्याचार्यं श्री हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपालचरितप्राकृताइ या-श्रयमहाकाव्यवृत्तौ द्वितीयः सर्गः समाप्तः ॥

 $\sqcap$ 

# तृतीयः सर्गः

राज्ञ उद्यानं प्रति गमनम्—(बसन्तर्तुः वर्णनम् २- ८६)

कय-वम्मह-सामच्छं वर-सामत्था कओसवमऊहि।
नयणोच्छवमुज्जाणं गओ निवो उच्छुओ दट्ठुं ॥१॥
अन्वयार्थ-(कय-वम्मह-सामच्छं) जिसने काम-भावना की मिक्ति को—सामध्यं को—जगा दिया है; ऐसा—(उद्यान का विशेषण); (वर-सामत्था) देवी के वरदान की शक्ति से; (उऊहिं) ऋतुओं द्वारा; (कओसवम्) उत्सव जिसमें उत्पन्न कर दिया गया है; (अर्थात् विविध वर्णीय और सभी ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फूल जहाँ पर खिला दिये गये हैं;) ऐसा; (नयणोच्छवम्) आंखों के लिये उत्सव समान अर्थात् आनन्दप्रद; ऐसे; (उज्जाणं) उद्यान को; (दट्ठुं) देखने के लिये; (उच्छुओ) उत्सुक होता हुआ; (निवो) राजा कुमार-पाल; (गओ) (उद्यान में) गया।

जय-छिह-ऊसुअ-मयणो अवज्ज-निष्पिह-सभज्ज-जुव-लोओ ।
अलि-सेज्ज-चूअ-कलिओ तओ पयट्टो वसन्त-उऊ ॥२॥
अन्वयार्थ—(जय-छिह-ऊसुअ-मयणो) (धर्म-अर्थ मोक्षादि पुरुषार्थ
को) जीतने में स्पृह—भावना है जिसकी; ऐसा उत्सुक मनवाला "मदन"
(जहाँ पर मौजूद था); (अवज्ज-निष्पिह) अवद्य-सदोष कार्यों के प्रति निस्पृह
भावनावाले अर्थात् विमुख; (ऐसे); (सभज्ज) अपनी-अपनी पित्नयों के साथ
(जुव-लोओ) तरुण पुरुष जहाँ पर उपस्थित थे; (ऐसे उस उद्यान में); (अलिसेज्ज) भँवरों के लिये शैंय्या समान; (चूअ) आम्न-वृक्षों से; (कलिओ) युक्त
होता हुआ जो सुन्दर था; ऐसे उस उद्यान में; (तओ) इसके बाद; (वसन्तउक्त) वसन्त ऋतु; (पयट्टो) प्रवृक्त हुई—प्रकटित हुई।

टिप्पण – सामच्छं सामत्या । कओसव नयणोच्छव । उच्छुओ ऊसुअ । "सामध्योत्सुकोत्सवे वा" (२२) इति छो वा ॥

छिह । ''स्पृहायाम्'' (२३) इति फस्य अपवादश्छः ॥ बाहुलकात् क्वचिद् अन्यदिष । निप्पिह ॥

विका । सम्भव्य । सेक्स । "सम्पर्या कः" (२४) इति एषां जः ॥ अहिमज्जु-जणय-अहिमञ्जु-माउ-भाषाहिमन्तु-पमुहाण । अहि उच्चि आसि मयणो वणवञ्झासज्झ-कुसुम-सरो ॥३॥

अन्ययार्थ — (अहिमज्जु-जणय) अभिमन्यु के पिता अर्जुन; (अहि-मञ्जु-माज-भाया) अभिमन्यु की माता के भाई बलदेव; (अहिमभ्रु) अभि-मन्यु; (पमुहाण) प्रमुख वीरों के लिये; (अणवञ्झा) सफल-(रीति से उन वीरों पर अधिकार करने वाला); (असज्झ कुसुम-सरी) जिसका फूलों का बाण भी असह्य होता है; ऐसा; (मयणो) मदन — कामदेव; (अहिज-चिच्च आसि) अधिक उच्च दर्जे का था।

हिष्यण—अहिमज्जु अहिमञ्जु । ''अभिमन्यौ जञ्जौ वा'' (२५) इति जो ञ्जरच वा । पक्षे । अहिमन्तु ॥

गय-सज्झसस्स मयरद्धयस्स कुसुमज्झओउ-दुइअस्स। कङ्कोत्लि-पल्लव-मिसा आसि पयावो समिज्झन्तो॥४॥

अन्वयार्थ - (गय-सज्झसस्स) चला गया है भय जिसका; ऐसे; (मय-रद्धयस्स) मकरध्वज = कामदेव का; (कुसुमज्झओ) फूल ही हैं ध्वज-चिन्ह जिसके; ऐसी; (उउ दुइ अस्स) वसन्त ऋतु साथ में है जिसके; ऐसे; (कामदेव का)(कंकेल्लि-पल्लव-मिसा) अशोक वृक्ष के कोमल पत्तों के बहाने; (समि-ज्झन्तो) चारों ओर से चमकता हुआ; (पयावो) प्रतापवाला; (ऐसा कामदेव वहाँ पर विराजमान) (आसि) था।

टिप्पण-अणवञ्झ । असज्झ । सज्झसस्स । "साघ्वसघ्य ह्यां झः" (२६) इति झः ॥

द्धयस्स<sup>2</sup> ज्झओ। "घ्वजे वा" (२७) इति झो वा॥
समिज्झन्तो। "इन्घो झा" (२८) इति इन्घो घातो झा॥
पट्टण-वहु-वलयाइअ-वट्ट-पयट्टालि-मण्डलो चूओ।
पवण-कवट्टिअ-कुसुम-रज-सुरहि-महि-मट्टिओ जाओ॥॥॥।

अन्वयार्थ—(पट्टण-वहु) नगर-वश् के; (वलयाइअ) कंकण के समान आकृतिवाले—चक्करदार गोल-रूपवाले; (वट्ट) चेरे में—वृत में; (पयट्ट अलि-मंडलो) प्रवृतिशील है—अमणशील है—भंवरों का समूह; (जिस क्क्ष पर ऐसा आम का वृक्ष; (पवण-कट्टि अ=) वायु से कर्दायत—पीड़ित; (जै) कुसुम फूल; (उनके) रज पराग से; (सुरिह) सुगंधवाली; (महि-मिट्टिओ) हो गई है पृथ्वी की मिट्टी जहाँ पर; (ऐसी मिट्टी वाला); (चूओ) आम का वृक्ष; (जाओ) हो गया था।

**टिप्पण**-पट्टण । वट्ट । पयट्ट । कवट्टिअ । मट्टिओ । "वृत्तप्रवृत्त-

मत्तिका-पत्तन-कदियते टः ॥ इत्यादिना टः ॥

कामिणि-धुत्तिम-वत्ता-निवत्तणो विल्ल-नट्टईण नडो । पयडिअ-वम्मह-वट्टो सिढिलिअ-वासन्तिआ-वेण्टो ॥६॥

अन्वयार्थ — (कामिणि-घुत्तिम-वत्ता) मदनोन्मत्त स्त्रियों की घूर्तता की वार्ता का; (निवत्तणो) निषेघ करने वाला; (विल्ल नट्टईण) लतारूप नटिणयों का; (नडो) प्रतिरूप नट समान; (पयिडअ) प्रकट कर दिया है; (वम्मट-वट्टो) कामदेव की वृत्ति को; जिसने; (ऐसा — सब मलयानिल के विशेषण हैं) (सिडिलिअ) शिथिल कर दिया है; (वासन्तिआ) माधवीलता के; (वेण्टो) फूलों के बन्धन को; (जिसने; ऐसा मलयपवन उस उद्यान में चल रहा था।)

विरहिणि-विसण्ठुलट्ठी-करणो रहणाह-रइ-महु-चउट्ठो।
कामट्ठत्थो सुहओ चउत्थ-पुरिसत्थगाणं पि।।।।।
अन्वयार्थ—(विरहिणि-विसण्ठुलट्ठी-करणो) विरहिणी की हिड्डयों को व्याकुल करने वाला; (रइणाह) (रितनाथ (१); (कामदेव) (रइ) रित (कागदेव की स्त्री) (२); (महु। वसन्त ऋतु (३); और (चउट्ठो) चौथा; (यह मलयानिल) कामट्ठत्थो) काम की भावना होना ही है तात्पर्य जिसका; (ऐसा तात्पर्य वाला मलयानिल); (चउत्थ पुरिसत्थगाणं पि) चौथे पुरुषार्थ; (मोक्ष) में जाने वालों के लिये भी; (सुहुओ) जो सुख देने वाला है।

ठीणम्बु-सीअलो थीण-चूय-लट्ठि-महु-बिन्दु-चुम्वणओ ।
वम्मह-संदट्टे सुं इट्टाघाओ महुट्टिअओ ।। ।।
अन्वयार्थ — (ठीणम्बु) जमे हुए पानी याने बर्फ के; (समान); (सीअलो)
शीतल; (थीण) सघन रूप से; (अवस्थित; (चूय-लट्ठि) आम्न-लताओं के
(महु-विन्दु) मधु-रस की बिन्दुओं को; (चुम्बणओ) चुम्बन करने वाला—
छूनेवाला अथवा इघर-उघर बहा ले जाने वाला; (ऐसा मलयानिल) (वम्मह-संदट्टे सुं) कामदेव से पीड़ित प्राणियों पर; (इट्टाघाओ) इष्ट-अनुकूल
(कामदेव के अनुकूल) आघात करने वाला; (महुट्टिअओ) मधु वसन्त ऋतु का
आज्ञाकारी मृत्य; ऐसा वायु चल रहा था)।

मुह-गड्ड-निबुड्डेहिँ व उच्च-विअड्डि-ट्विएहिँ पिज्जन्तो । छड्डिअ - मलउज्जाणो मह्डिअ - वेइल्ल - विच्छड्डो ॥६॥

अन्वयार्थ — (रय-संगड्ड-सम-हरो) रित क्रीड़ा से थके हुए प्राणियों के श्रम को दूर करने वाला; (क्वड्डि-सिर) महादेव के सिर पर स्थित; (सिरअ-सिलल) नदी गंगा के जल के समान; (सीअलओ) जो श्रीतल है; (ऐसा वायु); (लंघिय) जिसने उल्लंघन कर दिया है; (गड्डहवाहण-पुरो); रावण की नगरी लंका को; ऐसा वायु; (मयण गइहिअ-लोओ) (जिस वायु को सेवन करने वाला वहाँ का) लोक मदन के द्वारा गंधे रूप—बेभान रूप वना दिये जाते हैं (ऐसा वायु वह था)।

मलयाचल-कण्डलिआ-आउह-सालाउ भिण्डिवालो व्व।

ठड्ढेण - बुड्ढ-जग -जय-छिहाइ गहिओ महु - भडेण ।।११।१ अन्वयार्थ — (मलयाचल कंडिलया) मलयाचल की गुफाएँ हीं है; (एक प्रकार की); (आउह-सालाउ) आयुध-शालाएँ; उनमें से: (बुड्ढ जग-जय-छिहाइ) संसार पर विजय प्राप्त करने की महान इच्छा से; (ठड्ढेण) अहं-कार शील; (महु-भडेण) वसन्त वीर द्वारा; (भिण्डि वालो व्व) भिन्दपाल—शस्त्र के समान; (उस वायु को) (गहिओ) ग्रहण कर रक्खी थी (वसन्त वीर-मलय वायु रूप शस्त्र-विशेष से कामियों पर प्रहार कर रहा था)।

दर्ढोज्जीविअ-मयणो विरहिणि नीसास-वुड्ढि-परिविद्धो ।

अविअड्ढ-असड्ढ-अणिड्ढीणं पि विद्यण-रइ-सद्धो ॥१२॥ अन्वयार्थ—(दड्ढो॰जीविअ-मयणो) जलाया हुआ भी कामदेव पुनः जिस की सहायता से पुनर्जीवित हो उठा; (ऐसा पवन) विरहिणि-नीसास वृड्ढि) विरहिणि स्त्रियों के निश्वास की वृद्धि से; (परिविद्धो) विस्तृत हुआ; (ऐसा पवन) अविअड्ढ-असड्ढ अणिड्ढीण पि=) (काम भावना में) अनिपुण, श्रद्धा नहीं रखने वाले और (काम-भावना से रहित होने के कारण से—इस दृष्टि से) दरिद्व पुरुषों के लिये भी; (विदृण्ण रइ-सद्धो) उत्पन्न कर दी है रति-श्रद्धा (काम-भावना) जिसने; ऐसा पवन—

रिद्धि-पत्तो कम्पिअ - लवली-मुड्ढो वसन्त - मुद्धन्तो । अड्ढद्धीकय-माणिण - माणो पज्जुण्ण - दिण्णाणो ॥१३॥ अन्वयार्थ—(रिद्धि पत्तो) सुरिभ बादि जैसी ऋदि को प्राप्त हुआ; (कम्पिअ) कम्पित कर दिया है=आन्दोलित कर दिया है; (सवली - मुड्ढो) सताओं के शिरों को जिसने; (ऐसा पवन) (वसन्त-मुद्धको) वसन्त में जो प्रधान रूप है; (वड्ढद्धीकय-माणिण-माणो) रित-भावना की प्रवलतम उत्कण्ठा के कारण से) जिसने मानिनो-स्त्रियों के मान को खंड-खंड रूप कर दिया है; (पण्जुण्ण दिण्णाणो) कन्दर्प—कामदेव — की आज्ञा को जो प्रचारित कर रहा है; ऐसा।

पण्णास-गुणं मयणं पण्णरह-गुणं महुं च पयडन्तो । मन्तुमइ-मञ्जु-दलणो समत्त लय तम्ब वित्थरणो ॥१४॥

अन्वयार्थ—(पण्णास-गुणं) पचास गुना अधिक शक्तिवालाः (मयणं) मदन-कामदेव कोः (पयडन्तो) प्रकट करता हुआः (पण्णरह-गुणं) पन्द्रह गुना (अधिक शक्तिवाला) (महुं) वसन्त कोः (पयडन्तो) प्रकट करता हुआः (मन्तुमइ मन्तु-दलणो) कोधी—(कामग्रस्त) स्त्रियों के क्रोध कोः (काम-उत्कण्ठा से) दलता हुआः—नष्ट करता हुआः (समत्तलय-तम्ब) समस्त लताओं के गुच्छों कोः (वित्थरणो) अनुकूल रूप से वृद्धि करने वालाः (ऐसा वह पवन था)।

अविरिह-विरिह-थवातव-पत्तं पल्लस्थ-लयमपल्लट्टो । उच्छाह करोणुत्थारयाण मलयाणिलो वाऊ ॥१४॥

अन्वयार्थ—(अविरहि-विरहि-थव अतव पत्तं) पित्न सहित पुरुषों के लिए और पित्न-रहित पुरुषों के लिये—(कभी अनुकूलता से) स्तुति का पात्र बनता हुआ; (और कभी प्रतिकूलता से निन्दा का पात्र बनता हुआ; (पल्लत्थ लयम्) लताओं को जिसने (पृथ्वी पर अपने वेग के कारण से सुला दिया था; (अपल्लटो) जो अन्य वायु के साथ संमिश्रित नहीं था; (ऐसा); (अणुत्थार याण) (कामभावना के प्रति उत्साह नहीं रखने वालों को भी; (उच्छाह करों) उत्साह पैदा करने वाला था; (ऐसा वह) (मलयाणिलो वाऊ) मलयाचल की मलयानिल नामक हवा चल रही थी।

टिप्पण-नट्टईण । "र्तस्या घूर्ता दौ" (३०) इति र्तस्य टः । अधूर्तादा-विति किम् । घुत्तिम । वत्ता । निवत्तणो ॥ बाहुलकाद् वट्टो ॥

वेण्टो । "बृन्ते ण्टः" (३१) इति ण्टः ॥

विसण्ठुलट्ठी । "ठोऽस्थिविसंस्थुले" (३२) इति ठः ॥ चउत्थो चउत्था अट्ठत्थो । पुरिसत्थ। ठीण थीण । स्थानसतुर्या में ना' (३३) इति हो वा । परम् अर्थशम्बे अपवस्थित विश्वावया ठत्वम् । धनार्ये न मवति ॥

कि किम् । संदष्टे सुं । इट्टा । यहुद्दिवाओं।।

गड्ड । "गर्तेंड:" (३५) इति र्तस्य डः । टापबादः ॥

वि अहिंड। छहिङ्ख । महिङ्ख । विच्छड्डो । समङ्ड । कविङ्ड "सम्दे॰ (३६) इत्यादिना दस्य डत्वम् ॥

गड्डह गइहिअ। "गर्दभे वा" (३७) इति देस्य डो वा ॥ कण्डलिआ। भिण्डिवालो। "कन्दरिका भिन्दिपालण्डः (३८) इति ण्डः ॥

ठड्ढेण । "स्तब्धे ठढी" (३६) इति ययाक्रमं ठ ढी ॥

वृड्ढ । दड्डो । वृड्डि । अविअड्ढ । "दग्ध-विदग्ध-वृद्धि-वृद्धे हः" (४०) इति हः ।। क्वचिन्न । परिविद्धो ॥

असड्ढ सद्धो । अणिड्ढीणं रिद्धि । मुङ्ढो मुद्धन्नो । अङ्ढद्धी । "श्रद्धिः मूर्घो घेन्ते वा (४१) इत्यादिना ढो वा ।।

पज्जुण्ण । आणो । "म्न जोर्णः (४२) इति णः ॥

दिण्णा । पण्णास । पण्णरह । "पञ्चाशत्पञ्चदशद्शो" (४३) इति णः ॥

मन्तु मन्तु । "मन्यौ न्तौ वा" (४४) इति न्तो वा ॥

वित्थरणो । "स्तस्यथोसमस्त-स्तम्बे (४५) इति स्तस्य थः। असमस्तस्तम्ब इति किम्।समत्ता।तम्ब।।

थवातव । "स्तवे वा" (४६) इति स्तस्य थो वा । पल्लत्य पल्लट्टो । "पर्यस्ते घटौ" (४७) इति पर्यायेण घटौ ॥

उच्छाह अणुत्थारयाण । "वोत्साहे थो हश्च रः" (३८) इति थो वा । तत्संनियोगे च हस्य रः ॥

भमरालिखे झसचिन्धय-चिण्हे आसि सिन्दुवारम्मि । भस्सिय-झसिन्ध-जीवाउ-भप्प-चुन्नं ःकिर पराओ ॥१६॥

अन्वयार्थ (भमरालिद्धे) (सुरिम से आकर्षित होकर) अनेक भवरे जिस पर झूम रहे हैं; (ऐसे-सिन्दुवार का विशेषण) (झस चिन्धय-चिण्हे) मछली के चिन्ह की ध्वजा है जिसके एसे कामदेव के जो साक्षात् चिन्ह रूप हैं; ऐसे, (सिन्दुवारिम) सिन्दुवार-निर्मुण्ड वृक्ष पर; (पराओ) पराम पृष्प-रेणु (आसि) थी । (पृष्प-रेणु का विशेषण कहते हैं—) (भिस्स्य) (शिवजी द्वारा) भस्मीभूत हुए; (झिसन्ध) कामदेव के; (जीवाउ) संजीवनी श्रदान करने में—जीवन—ओषधिरूप; (भप्प-वुन्न) भस्मवत् वूर्ण (के समान) (किर) निश्चय ही; (एसा वह पराग था)।

अप्पाणत्ता मुक्को भरियप्प - पिएहि पहिअ-सत्थेहि ।
कि किल-कुमपलं रुप्पिण-सुअ - बाणं व दट्ठूण ॥१७॥
अन्वयार्थ — (रुप्पिण-सुअ-बाणं) कामदेव के बाण के; (व) समान;
(किकिल्ल-कुम्पलं) अशोक वृक्ष के अविकसित पुष्प को; (दट्ठूण) देख करके;
(भरिय-अप्प-पिएहि) स्मृति हो आई है अपनी प्रियाओं की जिन्हें; ऐसे;
(पहिअ-सत्थेहि) पथिक — साथौं द्वारा — मुसाफिरों के समूहों द्वारा; (अप्पाणत्ता)
अपना जीवन ही; (मुक्को) मुक्त कर दिया गया अर्थान् जीते हुए भी मृत्युग्रस्त जैसे हो गये।

हिष्पण-आलिद्धे । "आहिलष्टे लधौ" (४६) इति यथासंख्यं लघौ ॥ भस्तिय भष्प । अष्पाणता अष्प । "भस्मात्मनोः पो वा" (५१) इति पो वा ॥

चिन्ध झसिन्ध । "चिन्हे न्धो वा" (५०) इति न्धः ण्हापवादः ॥ पक्षे सो पि । चिण्हे ॥

रुचिम निव-सरिस-जोव्वण-गुणेहि तस्सि कया जुआणेहि।
फुप्फि अ - असो अ - विपिणे परोप्पर - प्फद्धमन्दोला।।१८।।

अन्वयार्थ—(तिस्स) उसमें; (उद्यान का विशेषण); (पुष्फि अ-असो अ-विषिण) पुष्पित अशोक उद्यान में; (रुचिम-निव) रुक्सो नामक राजा के (सिरस) समान; (जोव्वण-गुणेहि) यौवन के गुणो से सिहत; ऐसे; (जुवाणेहि) यौवन-सम्पन्न पुरुषों द्वारा; (परोष्पर) परस्पर में; (ष्फद्धमन्दोला) प्रतिस्पर्धा-रमक आन्दोलन; (कया) किया गया। अर्थात् युवावर्ग एक दूसरे को हराने के लिए झूले झूलने लगे।

टिप्पण - कुंपलं। रुप्पिणि। "ड्मक्मोः" (५२) इति पः। क्वचित् च्मोपि। रुच्मि।।

सो वि बुहप्फइ-सीसो बुहप्फई सो वि तत्थ ओच्छरिओ।

निप्पहिअ - तिअस - लीलं दोला - लीलोसवं दट्ठुं ॥१६॥

अन्वयार्थ—(बुहप्फइ-सीसो) बृहस्पति का शिष्य; (सो वि) वह भी; (कुमारपाल भी); (सो वि बुहप्फइ) वह (गुरु=) बृहस्पति भी; (तत्य) वहाँ पर; (उद्यान में) (निप्पहित्र तिअस-लीलं) देवताओं की लीलाओं को भी जिसमें हीन कोटि की अर्थात् निष्प्रभावाली प्रमाणित कर दी है; ऐसे (दोला-लीको सवं) झूला झूलने रूप क्रीड़ा के उत्सव को; (दुट्ठुं) देखने के लिए (ओच्छरिको) आये (कुमारपाल और इनके गुरु दोनों ही आये)।

दिश्वण पुष्पिअ। 'प्पाद्ध। ''व्यस्पयोः फः'' (इति फः) । बाहुसकात् क्विचद् वा। बुहप्फद्द। बुहप्फर्द। क्विचन्न। परोप्पर। निष्पहिअ।।

विरहिअ-भिष्फं असिलिम्ह-कण्ठ्यं विगय-सेफ-कण्ठेहि।

तम्बम्ब-दलोत्तंसं दोलिर-तरुणीहि अह गीअं।।२०।।
अभ्वयार्थ—(विरहिअभिष्फ) जिस गीत में भीष्मता श्रुतिकटुता नहीं
है ऐसा; (असिलम्ह-कण्ठ्यं) जिस (गीत) में कफ आदि के कारण से पड़ने
वाली बाधावाला कंठ नहीं है अर्थात् रोगरिहत—बाधारिहत कंठ द्वारा स्वस्थ
रीति से जो गाया जा रहा है; ऐसा; (तम्बम्ब-दलोत्तंसं) ताम्र-वर्णीय-आम्र
के पत्तों का निर्मित शिरो-भूषण-अथवा कर्ण-भूषण आदि गेय विषय हैं जिस
गीत में; ऐसा (विगय-सेफ कंठेहिं) जिन पुरुषों के कंठों में कफ आदि नहीं है;
ऐसे पुरुषों के साथ; (दोलिर-तरुणीहि) झूलती हुई रमणियों द्वारा; (अह)
अथ; (गीअं) गीत गाया गया।

विष्यण—भिष्फं। "भीष्मे ष्मः" (१४) इति ष्मस्य फः। असिलिम्ह सेफ। "क्लेष्मणि वा" (१५) इति ष्मस्य फो वाः॥

तम्बम्ब । ताम्राम्बे म्बः" (५६) इति मयुक्तो बः ॥

छह गाथाओं का कुलक-

अखलिअ-जिब्भं पइ-नाम पुच्छिआ तत्थ खलिअ-जीहाओ।

मय-विहलाहिं मय-भिब्भलाओं लट्ठीहि विब्भलिआ ॥२१॥ अन्वयार्थ—(मय-विहलाहिं) मद से विह्नल (सिखयों द्वारा) (मय-भिब्भलाओ) मद से विह्नल स्त्रियों को; (जब अपने) (पइ-नाम-पुच्छिआ) पित का नाम पूछा (तो); (तत्थ) उस समय में वे; (खिलअ-जीहाओ) स्खिलित जिव्हावाली हो गई (लज्जावश अस्पष्ट बोली अथवा कुछ भी नहीं बोल सकीं) (ऐसी । स्थिति में) (लट्ठोहि) लता-निर्मित लकड़ियों (के प्रहार) से; (बिब्भलिआ) विह्नख होती हुई—धबराती हुई (अखिलत जिब्स) अस्खिलत जिह्नावाली हो गईं अर्थात् (प्रहार के कारण से) तत्काल ही स्पष्ट बाणी वाली हो गईं। स्पष्ट बोल उठीं (ऐसी स्त्रियों की राजा ने देखा क्रिया २६ वीं गाथा में है।

उब्भमणुद्धं च ठिआ दोलासुं विज्ज-विजिय-कम्हारा। कम्भारजम्म-पीवल-कर - जुग्गय - चरण - जुम्माओ ॥२२॥ अत्यवार्थ—(विज्ज-विजिय-कम्हारा) विद्या के बल से जिन्होंने कारमीर के पंडितों को भी जीत लिया है; (ऐसी स्वितां) (कम्मार जस्म) कारमीर में उत्पन्न कुं कुम से; (पीवल) पीले हैं; (कर-जुम्म) दोनों हाथ जिनके; (थ) और; (चरण-जुम्माओ) दोनों पैर जिनके; (ऐसी स्त्रियां); (दोलासुं) झूलों में; (उब्मम्) कोई-कोई खड़ी हुई; (च) और; (अणुद्धं) (कोई-कोई) वैठी हुई; (ठिआ) (उन झूलों) में स्थित थीं।

कय-बम्भचेर-भङ्गा सुन्दरेणं स बंभवरिआण। चल-नेउर-जय तूराहिअ-सर-सोंडीर - धीराओ॥ २३॥

अन्वयार्थ—(स-बम्भचरिआण) (नियमित रूप से ब्रह्मचर्य पालने वालों का; (सुन्दरेणं) (अपने)— सौंदर्य से; (कय-बंभचेर-भंगा) (जिन स्त्रियों ने) ब्रह्मचर्य भंग कर डाला है; (ऐसी स्त्रियों को राजा ने देखा) (चल-नेउर) चंचल-ध्विनमान नुपुर— आभूषण ही हैं (जय-तूर) जय के बाजे जहाँ पर; ऐसे वाद्यों द्वारा; (आहिअ) आघात पहुंचाया है; (सर) काम-क्रीडा में; (सोंडीर) पराक्रम शील; (और) (धीराओ) घैर्य शील पुरुषों को; जिन स्त्रियों ने; ऐसी (स्त्रियों को राजा ने वहाँ पर देखा)।

धिज्ज-गुरु-घुम्मण-समुन्नय-पय-पेरन्त हणिअ-पज्जन्ते ।
खण-पुष्फिए असोए अच्छेरस्स वि कयच्छरिआ ॥२४॥
अन्वयार्थ — (धिज्ज-गुरु-घुम्मण) धैर्य पूर्वक बहुत घूमने की प्रवृत्ति है
जिसकी; (ऐसी) (समुन्नय-पय-पेरन्त) उन्नत-पैर के अग्रिम - अन्तिम भाग से;
(हणिअ-पज्जन्ते) चोट पहुंचाई गई है जिस अशोक वृक्ष के अग्र भाग पर ऐसे;
(खण-पुष्फिए) तत्क्षण में ही जो विकसित पुष्पवाला हो गया है; ऐसे
(असोए) अशोक वृक्ष के होने पर; (अच्छेरस्स वि) आश्चर्य के लिए भी;
(कयच्छरिआ) उत्पन्न कर दिया आश्चर्य को; जिन स्त्रियों ने; (ऐसी उन
स्त्रियों को राजा ने देखा)

अच्छ अर-सोअमल्ला कयच्छरीआ पिअच्छरिज्जाण ।
पल्लत्थ-दोहरोर अमिभपल्लाणिअ-पिअ-कडीओ ।। २४ ।।
अन्वयार्थ- (अच्छ-अर-सोअमल्ला) आश्चर्य जनक है कोमलता जिनके
शरीर की; (ऐसी स्त्रियों की); पिअच्छरिज्जाण) प्रिय है आश्चर्य जिनको;
(ऐसे पुरुषों के लिये); (कयच्छरीआ) विविध रीति से उत्पन्न किये हैं आश्चर्यों
को जिन्होंने; (ऐसी स्त्रियों को;) (पल्लत्थ-दोहरोहअम्) पति के पास में ही

फैलाई हैं मोडी-सोडी जंबाएं जिल्होंने; (ऐसी स्थित उत्पन्न करके) (अभि-पल्लाणिज-पिज-कड़िओ) अपने-जपने पृतियों की कमरों 'की; (उपरोक्त रीति से जंबाएं पास में ही फैलाकर उन जंबाओं पर) अवस्थित कर दी है; जिन स्थियों ने; (ऐसी स्थियों को राजा ने देखा)।

. 1

धरणि-बहस्सइ-सीसेण सयल-कल-कोसले बहण्फइणा। विलया वणस्सइ-वणे दिट्ठा उवर्णय-वणप्फइणा॥ २६॥

अन्वयार्थ — (धरणि-बहस्सइ-सीसेण) इस पृथ्वी के बृहस्पति के शिष्य (कुमारपाल) से; (सयल-कल-कोसले) सभी कलाओं की कुशलता में; (बहण्फ-इणा) साक्षात् बृहस्पति के समान; ऐसे राजा द्वारा; (विलया) ऐसी विनताएँ; (दिट्ठा) देखी गईं; जिन्होंने कि; (वणस्सइ-वण) वनस्पति के वन में; (उवणय-वणप्फइणा) उत्पन्न कर दी है—उपस्थित कर दी हैं वनस्पतियों की; जिन्होंने; (ऐसी स्त्रियों को)

टिप्पण-जिब्मं जीहाओ। "ह्वो भो ना" (२७) इति ह्वस्य भो ना॥ विहलाहि भिब्भलाओ विब्मलिखा। "वा विह्वले वो वदन" (४८) इति ह्वस्य भो वा तत्संनियोगे च वेर्वस्य वा भः॥

उब्भं अणुद्धं। "बोध्वें" (५६) इति भी वा ॥

कम्हारा कम्भार। "कश्मीरे म्भो वा" (६०) इति म्भो वा ॥ जम्म। "न्मो मः" (६१) इति न्मस्य मः अधोलोपापवादः॥ जुग्गय जुम्माओ। "म्भो वा" (६२) इति ग्मस्य मो वा ॥

बस्भचेर । सुन्देरेणं । सोडीर । तूरा । "ब्रह्मचर्य-तूर्य-सौन्दर्य — शोण्डीय यों र: (६३) इति र्यस्य रः । जापवादः । चौर्यसमत्वाद् बम्हचरिआण ॥

धीराओ धिज्ज । "बैयें वा" (६४) इति यंस्य रो वा ॥ पेरन्त । "एतः,पर्यन्ते" (६४) इति एकाराद् यंस्य रः । एत इति किम् । पज्जन्ते ॥

अच्छेरस्स । ''आश्चर्ये'' (६६) इति एकाराद् र्यस्य रः । एत इत्येव । कयच्छरिया । अच्छ अर । कयच्छरीआ । पिअच्छरिज्जाण । ''अतो रिआर-रिज्ज-रोजं (६७) इत्सादेशाः । अत इति किम् । अच्छेरस्स ॥

सोअम्हला । पत्नत्य । अभिपत्लाणिक । पर्यस्त पर्याण-सौनुमार्ये ल्लः (६८) इति संस्य ल्लः ॥

बहस्सइ बहुप्फइणा। वणस्यद्भ वणप्कद्रणा। "बृहस्पति वनस्पत्योः सो वा" (६६) इति सो वा॥ बप्पुल्ल-वयण-बाहुल्ल-लोयणिकय- पउत्थमुल्लिसञ् । दस-काहावण-बीस-कहावण-मुल्लं तिलय-फुल्लं ॥ २७ ॥

अन्ययार्थ (बहुल्ल-धयण) (पसीने के कारण से) गीला है मुख जिनका; (बाहुल्ल-लोयणी) अश्रु बों से गीली हैं अबिं जिनकी; ऐसों द्वारा; (कय-पंजर्थम्) किया गया है प्रेषण-कार्य (जिस तिलक फूल के लिये) जिन्होंने; (ऐसे ध्यक्तियों द्वारा) (दस काहावण-वीस-कहावण-मुल्लं) दस कार्षापण मूल्यवाला बीस कार्षापण मूल्यवाला; (तिलय-फूल्लं) तिलक-पुष्प;(उल्लिसमं) विकसित हो गया। (अर्थात् उद्यान में तिलक पुष्प खिल उठं)।

दिष्पण — बाहुल्ल । 'वाष्पे होऽश्रुणि'' (७०) इति हः। अश्रुणी ति किम्। वष्फुल्ल ।। काहावण । "काषिपणे" (७१) इति हः ॥ कथं कहाव-णेति । "हस्वः संयोगे" (१. ६४) इति प्रागेव ह्रस्वत्वे पश्चा । देशे कहाव-णेति भविष्यति ॥

दुहिआण दुक्ख-हरणिम्म दक्खिणो काम-दाहिण-करो व्व । उम-तित्थिआण तूहं फुड-फुल्लो आसि महुअ-तरू ॥२८॥

अन्वयार्थ—(दुहि आण-दुक्ख-हरणिम्म) (प्रतिकूल प्रकृति वाली स्त्री मिलने के कारण से) दुःखी पुरुषों के दुःख को दूर करने में; (दिक्खणो) चतुर; (ऐसा मधूक नामक वृक्ष); 'काम-दाहिण-करो व्व) कामदेव के दाहिने हाथ की तरह; अर्थात् काम भावना जागृत करने में सहायक; (उम-तित्थआण तूहं) उमा-गौरी-पार्वती के भक्तों के लिये; (जो वृक्ष) तीर्थ समान है; ऐसा (फुड-फुल्लो) विकसित फूल वाला; (महुअ-तरू) ऐसा मधूक = महुआ का वृक्ष; (आसि) (वहां पर- उद्यान में) था।

टिप्पण—दुहिआण दुक्ख । दिक्खणो दाहिण । तित्थिआण तुहं । "दु:ख दक्षिण तीर्थे वा" (७२) इति हो वा ॥

> पायाहओ असोओ कोहिल-सामाहि पम्हल च्छीहि। कोहण्डी-कुसुमो कम्हारज-िकसलो अ हवइ म्ह ॥२६॥

अन्वयार्थ - (कोहलि-सामाहिं) कद्दू के समान ध्याम वर्ण वाली; और (पम्हलच्छीहिं) जिनके आंखों पर सुन्दर बाल हैं ऐसी स्त्रियों द्वारा; (पाया-हओ) पाद का —पैर का आघात पहुंचाया हुआ; (असोओ) अझोकवृक्ष; (कोहण्डी-चुसुमो) कद्दू की लखा के फूल के समान फूल बाला; (कम्हारज-किसलो) कु कम-केशर के कोमल परो के समान कोमल-पर्ती वाला; (अ) और (हवह म्ह) हो नया था।

दिष्पण + कोहिल कोहण्डी । "क्रूब्साण्ड्यां ब्सी लस्तु ण्डो वा" (७३) इति ब्सा इत्यस्य हः । ण्ड इत्यस्य तु वा लोऽपि ॥

नव-रिव-रिस-पसूणो सर-उम्ह-करो अलिख बम्ह-तरू। रोलम्ब-सण्ह-रव-कय-सागय-पण्हो महु-सिरीए ॥३०॥

अन्वयार्थ—(नव-रिव-रिस्स-पसूणो) बाल सूर्यं की किरणों के समान (रक्त वर्णीय) फूल वाला; (सर-उम्ह-करो) जिसको देखकर काम जागृत हो जाता है; (अतः) स्मर-कामदेव की उष्णता—सन्ताप पैदा करने वाला अथवा काम-ज्वर उत्पादक; (महु-सिरीए) वसन्त की शोभा से आर्कींषत; (रोलम्ब-सण्ह-रव) भँवरों की सूक्ष्म-आवाज-ष्विनः (ही जहाँ पर) (कय सागय-पण्हो) स्वागत का प्रश्न बना दिया गया है; (अर्थात् भ्रमर-ष्विन ही जहाँ पर स्वागत-करने वाली है); ऐसा; (बम्ह-तरु) पलास का वृक्षः (अलिब्ख) दिखलाई देता था।

टिप्पण-पम्हल। कम्हार। म्ह। उम्ह। बम्ह। "पक्ष्मक्ष्मध्म-स्म-ह्मां म्ह." (७४) इति पक्ष्मस्थस्य क्ष्मस्य क्षम्य हमा ह्यां च म्हः ॥ क्विचन्नः। रस्सि। सर॥

जण्हिव-जल-सिस-जुण्हा-सीयलमिल-पडल-कसण-किसणदल । अवरण्ह-विअसिअं आसि पाडलं रइअ-पल्हायं।।३१॥

अन्वयार्थ — (जण्ह वि - जल) गगा के पानी (के समान शीतल); (सिस-जुण्हा-सीयलम्) चन्द्रमा की चान्दनी के समान शीतल; ऐसा; (अलि-,पडल-कसण) भँवरों के समूह के कारण से श्याम वर्ण वाले हो गये हैं; (किसिण) सभी पंखुड़ियाँ —सभी परो (जिस फूल के) ऐसा; (अवरण्ह-विअसिअं) दिन के अन्तिम प्रहर में जो विकसित हुआ है; (रइअ-पल्हायं) (सुगन्ध आदि से) उत्पन्न की है प्रसन्नता जिसने; ऐसा (पाडलं) गुलाब का फूल (आसि) था।

दिप्पण-सण्ह। पण्हो। जण्हिव। जुण्हा। अवरण्ह। "सूक्ष्म इन-ध्ण-स्न-ह्न-ह्न क्षणां ण्हः (७५) इत्यादिना सूक्ष्मस्य स्य क्ष्मस्य इनष्णस्न ह्नह्रक्षणां अव ह्नः" विश्लेषे तु कृष्णकृत्स्नयोः कसण कसिण।।

पल्हायं "ण्हो स्हः" (७६) इति स्ह स्य स्हः ॥

अक्लिअ-सुत्त-निच्चल-अणिट्ठुरोग्गीव-छच्चरण-मृतं । विरहिणि-दुक्लोप्पायन्तप्पायं कुरवयं फुडिअं॥३२॥

अन्वयार्थ (अन्वलिय) अस्वलित अर्थात् उपद्रव नहीं करने वाले; अतएव (सुत्त) सोये हुए (के समान); अतः (निञ्चल) स्थिर; (और) अणिट्टु रो गोव) कोमल और ऊँची कंघरावाले; ऐसे; (ख्रुच्चरण) भँवरों द्वारा; (भुत्तं) जिसका रस खा लिया च्चूस लिया गया है; ऐसा; (विरहिणी-दुक्खो-प्याय) विरहिणी-स्त्रियों के लिये दुःख उत्पन्न करने में; (अन्तप्पायं) अन्त प्रायवाला अर्थात् मरणान्त कष्ट की पीड़ा उत्पन्न करने वाला; ऐसा (कुरवयं) कुरवक वृक्ष; (फुडिअं) (फूलों से) विकसित हुआ।

खिग-पिअ-सेर-मुद्धय-सिरीस-लग्गा अलिक्ख भमरोली। नासीक्य व्व भल्ली विक्किम - कंदप्प - वीरेण।।३३।।

अन्वयार्थ—(सिग्ग) गेंडा; (के लिये) (पिअ) प्रिय; (सेर) विकसित; (मुद्धय) मनोझ; (ऐसे) (सिरीस) शिरीष (के फूल थे) उन पर, (लग्गा) बैठी हुई (भमरोली) भँवरों की पंक्ति, (अलिब्स) दिखलाई पड़ रही थी (फूलों पर भँवरों की पंक्ति ऐसी मालूम पड़ती थी कि—मानों) (विक्किम कन्दप्प-वीरेण) पराक्रमी कन्दप्-वीर से; (भल्ली) मल्ली नामक अस्त्र, (लोक को अपने वश में करने के लिये) (नासी कय व्व) मानो स्थापित किया हो।

टिप्पण-अन्खितिय । सुत्त । निज्यल अणिट्ठुरो गीव । छन्दरण । भुत्तं दुक्खोप्पाय । अन्तप्पायं । खग्गि । मुद्धय । ''क-ग-ट-इ-त-द-प-श-ष-स-ं पा मूर्घ्वं लुक् ॥ (७७) इत्यादिना एषाम् ऊर्घ्वस्थितानां लुक् ॥

सेर। लग्गी। नासी। "अधो मनयाम्" (७८) इति मनयाम् अधः स्थानां लुक् ।

भव्व-सरा वण-वारे सिंह अ विक्किव पउत्थ वहु बन्द्रा ।
भद्रं व भह्-सिरिणो पढिउं लग्गा पिगी महुणो ॥३४॥

अन्वसार्थ— (वण-वारे) वन के मुख्य द्वार पर; (सिंद्झ) शब्द बोल करके; (विक्कत-) कामदेव से विद्वल बना दिया है; (पउत्थ-वहु-वन्द्रा) प्रोषित —पतियों के समूह को जिसने; (ऐसी कीयल); (भव्वसरा) भव्य-स्वर वाली होती हुई; (महुणो) वसन्त ऋतु के; (भद्द-सिरिणो) श्रष्ठ और सुन्दर शोभा रूप लक्ष्मी वाले के; (वसन्त का विशेषण); (भद्रं व) संगलवाक्य की तरह; (पढिउ') पढने के लिये; (पिनी) कोयम; (लम्मा) प्रारंत्र हुई अर्थात् कोयल कामियों को उत्तेशित करने वाले मधुर स्वरों में बोलते लगी।

वस्कलि-दिआण सव्वाणीव्वेय -करी अकम्मसाणं पि । आबल्ल - विरत्ताण वि दारन्ती हियय - दाराइं ॥३४॥

अन्त्रसार्थ—(सञ्दाण वक्किल दिआण) वृक्षों की छालों को पहिनने वाले सभी तापसों के लिये भी; (उच्देय - करी) उद्धेग उत्पन्न करने वाली; (अकम्मसाणं पि) पाप को जिन्होंने घो डाला है, उनके (भी) (हियय-दाराइं) हृदय-दारों को; (आबल्ल-विरसाण वि) बच्चे से लगाकर विरत्त पुरुषों तक के भी; (हियय दाराइं) हृदय-द्वारों को —िचत को; (दारन्ती) (अपनी वाणी द्वारा काम-भावना उत्पन्न करने के कारण से) चीरती हुई सी — घायल करती हुई सी (वह कोयल प्रतीत होती थी)

टिप्पण—विकाम । कंदप्प । सिंद्य । विकाय । वक्किल । "सर्वत्र लगराम् अवन्द्रे" (७६) इत्यूच्यिष्टः स्थितानाम् एषां लुक् ॥ संयुक्तानाम् उभय प्राप्तौ यथादर्शनं लोपः । क्वचिद् ऊर्ध्वम् । सव्वाणो । अकस्मसाणं । क्वचित्त्व धः । दिआण । आबल्ल ॥ क्वचित् पर्यायेण । वारे दाराइं । अवन्द्र इति किम् । वन्द्र । संस्कृतसमोयं प्राकृत शब्दः ॥ अत्र उत्तरेण विकल्पो पि न निषेध सामर्थ्यात् ॥ भद्रं भद्द । "द्रे रो न वा" (५०) इति द्रे रस्य वा लुक् ॥

अगणिअ धाइं धारी - सुआणुसरिआओ कोउहल्लेण। फुल्लन्धुअ - धत्ति धाविआओ बाला नवं लवलि॥३६॥

अन्वयार्थ—(धाइं) धातकी-वृक्ष को; (अगणिअ) अवगणना करके उस और आर्काषत नहीं होकर; (धारी-सुअ-अणु-सरिआओ) धाय-माता के पुत्रों के पोछे-पीछे चलती हुई; (बाला) छोटी-छोटी बालिकाएँ; (कोउहल्लेण) कृतुह्लता के साथ—आश्चर्य के साथ; (फुल्लन्धुअ-धिंत्त) भँवरों के लिए रस प्रदान करने से धाय-माता के समान; (ऐसी) (नवं लविल) त्रतन लवली कलता की ओर; (धाविआओ) दौड़ी। अर्थात् धातकी के फूलों की अपेक्षा भी लवली के फूल अधिक रमणीय और बाक्ष्येक प्रतीत हुए; अतः बालिकाएँ उस ओर दौड़ीं।

टिप्कम-चाई वर्ति । "धाश्याम्" (६१) इति रस्य लुक् । पक्षे वारी ॥

मायन्द-निज्ञ्जे कूजिएहि अन्नाण-जाणि-मण-हरणा । मत्ता अतिण्ह-सर-सर-तिक्खण-विण्णाणिणि व्य पिगी ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(मायन्द-निज्ञ्जे) आम्र वृक्षों के कुंज में; (कुजिएहिं) अपने मीठे कूजने रूप शब्दों द्वारा; (जिसने); (जननाण-जाणि-मण-हरणा) अज्ञानियों के और ज्ञानियों के मन को हरण कर लिया है; (अतिण्ह-सर-सर) अतीक्ष्ण याने घारवाला नहीं है=भौठा—जो कामदेव का बाण है; उसको; (तिक्खण) तेज करने में=घारदार करने में; जो (विण्णाणि वि) विचक्षण बुद्धिवाली है; ऐसी; (पिगी) कोयल; (मत्ता) आम्र मंजरी का आस्वादन करने से मन्दोन्मत्त होती हुई (बोलने लगी)

दिष्पण—चूतस्य माकन्दादेशो ''गोणादयः'' (२.१७४) इत्येनेन । संस्कृतेपीत्यन्ये ॥ तीक्षणं करोति "णिज् बहुलम्" (३.४) इति णिजि अन्त्य-स्वरलोपे तीक्ष्णयते इति घृति तीक्ष्णनम् ॥

अतिण्ह तिक्खण । "तीक्ष्णे णः" (८२) इति णस्य लुग् वा ॥ अन्नाण जाणि । "जो भः" (८३) इति अस्य लुग् वा ॥ क्वचिन्न विण्णाणिणि ॥

मज्झण्ह तरू मज्झण्ण-पुष्फ-जीविअ-दसार-वइ-पुत्तो । महु-जुव-मंसु-सरिच्छालि-गुच्छओ आसि मण-हरणो ॥३८॥

अन्वयार्थ—(मज्झण्ण-पुष्फ-जीविअ) मध्यान्हकाल में खिलने वाले फूलों से जीवन-दान दिया है; (दसार-वइ-पुत्तो) विष्णु के पुत्र कामदेव को; जिस वृक्ष ने; ऐसा; (महु-जुव-मंसु-सरिच्छ) वसन्तरूप नवयुवक को मूं छों के समान; (अलिगुच्छाओ) अमरों के गुच्छे लगे हुए—चिपके हुए है जिस वृक्ष पर; ऐसा वृक्ष; (मणहरणो) जो मन को आकर्षित करने वाला है; ऐसा; (मज्झण्ह-तरू) मध्याह्न तरू अर्थात् अत्यन्त रक्त वर्ण वाले और मध्याह्न में खिलने-वाले ऐसे फूलों वाला—वृक्ष (वहाँ पर) (आसि) था।

टिप्पण —मज्झण्ह मज्झण्ण । "मध्याह्ने हः" इति हस्य लुक् वा ॥ दसार । "दशार्हे" (६५) इति हस्य लुक् ॥

हरि अन्द-रुप्पि- सरिसाण वि पहिआणं वर्ण मसाणं व । रसीसु अराईसु वि कसिण-पलासेहि खोहयरं ॥३८॥

अन्वयार्थं — (हरि अन्द-रुप्पि-सरिसाण वि) हरिश्चन्द्र और रुक्मी (रुक्मिणी का भाई) के समान; (पहिंबाणं) पथिकों के लिये; (वि) भी; (वणं)

वह: (पलाख वन) (मसाणं व) धमशान की तरह; (मर्यकरता उत्पन्न करता था) (रलीसु) रात्रियों में; (बीर) (अराईसु वि) दिनों में भी; अर्थात् रात और दिन; (कसिण-पलासेहि) सभी पलाश-जाति के वृक्षों से; (सोहयर) (वह वन) क्षोभ कर था=डरावना था।

टिप्पण--- मंसु । मसाणं । ''आदेः इमश्रुहमशाने" (८६) इति आदे-र्लु क् ॥ आर्षे रमशानस्य सी आणं सुसाणं इत्यपि ॥

हरि अन्द। "श्वो हरिश्वन्द्रे" (८७) इति लुग् वा॥

रुष्पि । रत्तीसु । "अनादौ शेषादेशयो द्वित्वम्" (इति द्वित्वम् क्वचिन्न । किसण । अनादाविति किम् । खोह ।

मुल्छिर-सरा कय-गुणक्खाण व्य अविग्ध-कटुमहु-पाणे।
नीसास-निज्झरा इव चउ-कटुं सिसिर-सिरि-मुक्का ।।४०।।
अन्वयार्थ—(मुल्छिर-सरा) जिसका गुंजन रूप स्वर बढ़ रहा है;
(ऐसे भ्रमर) (अविग्ध) बिना किसी बाधा के; (कट्ठ महु पाणे) फूल के रस-पान करने में; (कय-गुणक्खाण व्य) किया है गुणों का वर्णन जिन्होने, मानो इस तरह से; (वे भँवरे) (चउ कट्ठं) चारो दिशाओं में; (नीसास-निज्झरा इव)
निश्वास के झरने के समान; (सिसिर-सिरि-मुक्का) शीत-काल की लक्ष्मी द्वारा छोड़े गये हो, (ऐसे विचरते हुए वे भँवरे) बकुल-पुष्प पर गये— मँड-राने लगे) (क्रिया आगे की गाथा में)।

निब्भर-महद्धि-गन्धे वण-सिरि-गुप्फत्थ-नील-मणि-निउरा। अन्छ-पडिक्खण-मज्झे अवुड्ढ-बज्ले गया अलिणो॥४१॥

अन्वयार्थ—(वण-सिरि) वन की शोभा रूप लक्ष्मी के; (गुप्फत्थ) गुल्फस्थ-चरण-ग्रन्थि मे रहे हुए; (नील-मिण-निउरा) नीलमिणियों वाले नुपूर के समान दिखलाई पड़ने वाले वे भँवरे, (निब्भर-महद्धि-गन्धे) सभी दिशाओं में व्याप्त महान् गन्ध वाले; (अवुड्द-बउले) नूतन-विकसित मौल सर-बकुल पुष्पों पर; (अलिणो) भँवरे, (अच्छि-पिडक्खण-मज्झे) आँख के पलक खुलने-गिरने-जितने समय-मात्र में ही; (गया) गये। (अर्थात् फूलों पर टूट पड़े)।

भसलालिद्ध-पसत्थोग्गय-पुष्फो आसि कामि-भिव्भलणो । दिग्घामोओ दीहं ऊससिअ-रईसरो सिरिसो ॥४२॥

अन्वयार्थ (भसलालिख) भवरों से; (रस-पान के लिए) छवाया हुआ; अर्थात् जिस पर अनेक भवरें बैठे हुए हैं; ऐसा; (पसत्योगाय-पुण्फो) जिसके

मसोहर पुष्प विकसित हो गये हैं; ऐसा; (कामि-भिन्मलणो) कामियों को विह्नलस उत्पन्न करने वाला; (दिग्वामोबो) जिसकी सुगन्ध सर्वत्र फैल रही है; ऐसा (ऊससिज-रईसरो) जिसने रतीश्वर-कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया है; ऐसा; (दीहं) विस्तृत=लम्बा (सिरिसो) शिरीथ वृक्ष (जासि) था।

टिप्यण मुन्छिर। गुणक्साण। अविग्ध। कट्ठ। निज्ञरा। कट्ठं। निज्ञरा। कट्ठं। निज्ञरा। कट्ठं। निज्ञरा। महद्धि। गुप्फत्थ। अन्छि। पिडक्सण। मज्ज्ञे। अवुड्ढ। सालिद्ध। पसत्यो। पुप्पो। भिन्भलणो। "द्वितीय तुर्ययोक्परि पूर्वं:" (६०) इति दित्व प्रसङ्गे उपरि पूर्वः। दिग्धा दीहं। "दीर्घे वा" (६१) इति घस्योपरि पूर्वो वा।।

# दो गाथाओं द्वारा कणेर वृक्ष का वर्णन--

वस्मह - तंस - सरोवम - संझा-सुन्देर-हारि-कुंपल ओ ।
विहलिअ-पहिओ धटुज्जुण-भाउ-समे वि कामकरो ॥४३॥
कणिआर-तरू नव-कण्णिआर सुन्देर-दरिअ-सब्भावो ।
हर-खन्द-जुग्ग-कुसुमो जाओ रिञ्जिअ - हर-क्खन्दो ॥४४॥
[युग्मम्]

अन्वयार्थ—(वम्मह-तंस-सरोवम) कामदेव के तीन कोण वाले बाण के समान हैं कुंपल-जिनकी; (संझा-सुन्देर-हारि कुंपलओ) संघ्या की सुन्दरता को अपहरण करने वाली हैं कुंपलें जिनकी; ऐसे कनेर; (विहलिअ-पहिओ) (हृदय में कामभावना उत्पन्न करके) जो पिथकों को विह्वल बना देता है; (घट्ठज्जुण-भाउ-समेवि) घृष्टभुम्न के माई जो नपुंसक थे; ऐसे नपुंसकों में भी (कामकरो) जो कामभावना उत्पन्न कर देता था; ऐसा कणेर—

(हर खन्द-जुगा-कुसुमो) महादेव और कीर्तिकेय देवों के लिए पूजा के योग्य है पुष्प जिनके; (ऐसा कणेर) (रंजिअ हर-क्खन्दो) प्रसन्न हैं जिन फूलों से महादेव और कार्तिकेय (ऐसे फूलबाले कणेर) (नव-कण्णि आर-सुन्देर) नूतन उत्पन्न हुए कणेर के फूलों की सुन्दरता से; (दिरअ-सब्भावो) उत्पन्न हो गई है अहंकार की भावना, जिसमें; ऐसा अहंकारशील प्रकृति-वाला (कणिआर-तरू) ऐसा कणेर का पौधा उस उद्यान में; (जाओ) उत्पन्न हो गया था। हिष्यम् अस्तितः । रईसरो । तंस । संझा । कुंपम को। "न वीर्घानु-स्थारात्" (६२) इति त दित्यम् ॥

सुन्देर । विहलिश । "रहो:" (१३) इति न ब्रित्मम् ॥ धट्ठज्जुण ।

"ब्ष्टरद्य मने णः" (६४) इति न द्वित्वम् ॥

कणिआर कणिणआर। "कणिकारे वा" (६५) इति वा न द्वित्वम्।। -दरिज। "हप्ते" (६६) इति न द्वित्वम्।।

पिब-कुसुम-पयर-पूरिब-कुसुम-प्ययरो पमुक्क-मैव-सिरी । तेल्ल-सणिद्वालि-कलापम्मुक्को आसि वेइल्लो ॥४५॥

अन्वयार्थ — (पिज कुसुम-पयर) प्रिय है जिन्हें फूलों का समूह उनके लिए, (पूरिअ-कुसुम-प्ययरो) प्रदान किया है फूलों का समूह जिसने; ऐसा; (पमुक्क-मेर-सिरी) जिस वृक्ष के सीन्दर्य की कोई अविध नहीं हैं; ऐसा; अर्थात् अपरिमित सौंदर्यवाला; (तेल्ल-सणिद्धाल-कलापम्मुक्को) तेल के समान स्निग्ध — मनोरम-कान्तिवाले भैंवरों के समूहसे जो परिलिप्त हैं; ऐसा; (वइल्लो) विचिक्त नामक वृक्ष-विशेष — फूलोंवाला; (आसि) (उस उद्यान में) था।

दिप्पण—(हर-खन्द हर-कखन्दो) कुसुम-पयर कुसुम-प्ययर । "समासे वा" (६७) इति द्वित्वम् ॥ बाहुलकाद् अञ्चेषादेशयो रिप । पमुक्क पम्मुक्क इत्यादि ।

कोल्ला-सोत्त -पिडच्छन्दीकय-रय-सेव्व-धम्म-सिल्लिण ।
पुष्फिअ-लवली जाया सेवा - जुग्गा मयच्छीणं ॥४६॥
अन्वयार्थं—(कोल्ला-सोत्त) बनावटी छोटी नदी; (के) (पिडच्छन्दी)
समान; (कय-रय-सेव्व) रित के सेवन से उत्पन्न; (बम्म-सिल्लाण) पसीने
रूप जलवाली; (मयच्छीणं) मृगाक्षी स्त्रियों के; (सेवा-जुग्गा) उपयोग-योग्य;
(पुष्फिअ-लवली) ऐसी—फूलोंवासी लवली; (जाया) (उस उद्यान में) उत्पन्न
हो गई थी।

हिष्पण —तेल्ल । वेइल्लो । सोरा । "तैलादौ" (६८) इति द्वित्वम् । आर्थे । पडिसोओ । विस्सो असिआ ।

महु-नक्ख-आउह-नह व्य आसि सारिङ्ग-वत्य-कन्ती हं। छमरुह-रयण-पलासे कुसुमाईँ सलाह-पत्ता इं।।४७॥ अन्यवार्थ-(महु-नक्ख-आउह-नह व्य) वसन्त-रूप सिंह के नखों के समान आयुध वाला; (सारिङ्ग-वत्य-कन्ती इं) विष्णु के वस्त्रों के समान कान्तिवाले;(सलाह-पत्ताइं)प्रश्नसा के बोग्य पंखुड़िवाले(कुसुमाइँ)पुष्पः(छमघह-रयण-पलासे) बुक्षों में रत्न के समान पलाश परः (आसि) (उग आये) थे।

दिप्पण-सेव्य । सेवा । नक्ख । नह । "गेवादी वा' (१६) इति वा दित्वम ।।

सारिङ्ग । ''शाङ्गें ङात् पूर्वीत्'' (१००) इति ङात् पूर्वः अत् । छम । रमण । सलाह । ''क्ष्माश्लाघा-रत्नेन्त्यव्यञ्जनात् ॥ (१०१) पूर्वः अत् ॥

जुव-जण-जणिअ-सणेहा पउत्थ-विरहागणिम्मि णेह-समा ।

मयण-पयावग्गि-णिहा पलक्ख-तरु-पल्लवा जाया॥४८॥

अन्वयार्थ — (जुव-जण-जणिअ-सणेहा) युवा पुरुषों में उत्पन्न कर दिया है अपनी स्त्रियों के प्रति अनुराग जिसने; (पउत्य-विरह अगणिम्मि) अपनी-अपनी प्रियाओं का विरह ही है अग्नि जहाँ पर; ऐसी अग्नि में; (णेह-समा) (अग्नि को उत्तेजित करने में) जो तेल आदि के समान हैं; (मयण-पयावग्गि) (कामदेव के प्रताप को सहन करना अति कठिन है) अतः ऐसी अग्नि के; (णिहा। तुल्य; (जो वृक्ष हैं) (पलक्ख-तरु-पल्लवा) ऐसे बड़-वृक्ष के पत्ते; (जाया) उत्पन्न हो गये थे।

टिष्पण सणेहाणेह । अगणिम्मि अगि । "स्नेहाम्यो वी"(१०२) इति संयुक्तान्त्यात् पूर्वः अत् ॥

पलक्ख । 'प्लक्षे लात्'' (१०३) इति लात् पूर्वः अत् ॥ सिरि-नन्दण-किरिआरिह-तरुणीहिं चइअ-कसिण-हरिआहिं । अहं कूसुमावचय-कलाओं दंसिआ दिट्ठिआ भणिउं ॥४६॥

अन्वयार्थ — (सिरि-नंदण-किरिआ-अरिह-तरुणीहि) कामदेव के अनुरूप याने कटाक्ष-विक्षेप-सहास्य-कथा आदि-क्रियाओं में योग्य— ऐसी स्त्रियों द्वारा; (चइअ-किसण हिरिआहि) जिन्होंने सभी प्रकार की लज्जा का परित्याग कर दिया है; ऐसी स्त्रियों द्वारा; (अह) अथ, (कुसुमावचय-कलाओ) फूलों के चुनने की कलाओं को, (भणिज) परस्पर में कह करके; (दिट्ठि आ) आनन्द-पूर्वक; (दिसिआ) (उस उद्यान में) प्रदिश्ति की गई।

टिप्पण-सिरि । किरि आरिह । किसण । हिरिआहि । दिट्ठ आ "ई-श्रो ह्री-कृत्स्न क्रिया दिष्ट्या स्वित्" (१०४) इत्यादिना एषु संयुक्तान्त्यात् पूर्व इ:।

मुसुमोच्चय वर्णनम् (१०-७२)

वासेणं वरिसेहि वि नामरिसो किर पियाइ जो गमिही। सो दरिसिअ-नव-चूए पिए गओ झत्ति हरिस-वसा॥४०॥

अन्ययार्थ---(वासेणं वरिसेहि वि) एक वर्ष से अथवा-अनेक वर्षों से; (जो) जो; (पियाइ) प्रिया का; (अमिरिसो) मान; (किर) निक्चय करके; (न) नहीं; (गिमही) गया था; (सो) वह; (पिए,प्रिय-जानन्द-दायक;(दिरिसिअ-नव-चूए) त्रतन आम्र-पल्लव देखते ही; (झित्त) जल्दी से; (हरिस-वसा) हर्ष के कारण से; (गओ) चला गया।

मयण-वइरग्गि-तत्तेण तोसिआ सुदढ-माण-तिवअ-पिआ। का वि वज्ज-कढिण हिअया केण वि दाउं-बउल-दामं।।५१॥

अन्वयार्थ — (मयण-वहरगिग-तत्तोण) कामदेव ही है एक प्रकार की वज्ञाग्नि; उससे संतप्त; (केण वि) किसी भी; (कामुक) द्वारा; (सुदढ-माण-तविअ-पिआ) सुदढ-मान से तप्त-प्रिया; (वज्ज-कढिण-हिअया) वज्ज के समान कठिन है हृदय जिसका; ऐसी — पत्नि (का वि) कैसे भी-किसी तरह से; (वज्ल-दामं) मोलसरी बकुल पुष्पों की माला; (दाउं) दे करके; (तोसिआ) प्रसन्न की गई।

टिप्पण – दंसिआ दरिसिअ। वासेणं वीरसेहि। वहर वज्ज। तत्तेण तिवअ। "र्श-र्षं तप्त-वज्जे वा" (१०५) इत्यादिना संयुक्तान्त्यात् पूर्वं इवी।। व्यवस्थित विभाषया क्वचिश्नित्यम्। नामरिसो। हरिस।।

कीइ वि किलन्त-कम-विष्पव-हरणा मिल्लआण मालाओ। महु-सुक्क-पक्ख-जुण्हा-पव व्व उष्पाविआ गयणे॥५२॥

अन्वयार्थ—(कीइ वि) किसी (स्त्री) द्वारा; (किलन्त-कम-विष्पव-हरणा) थके हुओं के खेद के कारण से अंगों की उत्पन्न शिथिलता को जो दूर करने वाली है; ऐसी; (मिल्ल आण-माझाओं) विचिक्तल ,जाति के फूलों की मालाएँ; (गयणे) आकाश में; (उप्पाविआ) फेंको हुई; (ऐसी मालुम होती थी-मानों) (महु-सुक्क-पक्ल-जुण्हा-पव व्व) वसन्तरूप-जुक्लपक्ष की चान्दनी का-पूर आया हो — जैसा; (मालूम देता था)।

टिप्पण-किलन्त । "नात्" (१०६) इति संयुक्तान्त्यलात् पूर्व इः। क्वजिन्न । कम । विष्पव । सुक्क-पक्त । यव । उप्याविका ॥ गुम्फन्ती जव-दामं मिलअ-सिआवाइ-चेइअ निर्मित्तं।
का वि जुवई जुवाणय-मण-धेरिअ-चोरिअमकासि ॥५३॥
अन्वयार्थ-(भविअ-सियाबाइ-चेइअ-निमित्तं) भव्य स्याद्वादी-जिनेश्वर
के चैत्य के निमित्तः (जव-दामं जवा-कुसुम की माला को; (गुम्फन्ती) गूंधती
हुई; (का वि) किसी एक; (जुवई) युवती ने; (जुवाणय-मण-धेरिअ-चोरिअम्)
नव युवक के मन की स्थिरता की चोरी; (अकासि) कर ली। (नवयुवक
माला गूंथती हुई स्त्री की ओर अत्यक्षिक आकर्षित हो गया।

टिप्पण-भविश । सिआवाइ । चेइअ । येरिअ । चोरिअ । ''स्याद्भव्य-चैत्य-चौर्यसमेषु यात्'' (१०७) इत्यादिना स्यादादिषु चौर्यसमेषु च यात् 'पूर्व इ: ॥

सिविणिम्म व अइदुलहा सिणिद्ध-कुसुमा सिणिद्ध-मयरन्दा।
परिमल-णिद्धा कीइ वि रङ्आ वासन्तिआ-माला।।५४॥
अन्वयार्थ-(सिविणिम्म वि अइदुलहा) स्वप्न में भी अति दुर्लभ;
(सिणिद्ध-कुसुमा) सिग्ध-सरस फूलोंवाली; (सिणिद्ध-मयरन्दा) सिग्ध पराग से
युक्त परिमल; (णिद्धा) सुगन्ध से परिपूर्ण ऐसे; (वासन्तिआ-माला) माधवीलता के पूष्पों से एक माला; (रङ्आ) बनाई गई।

हिष्यण-- सिविणम्म "स्वप्ने नात्" (१०८) इति नात् पूर्व इः ॥ सिणिद्ध सणिद्ध । "स्निग्धे वादितौ" (१०६) इति नात् पूर्वौ आदितौ वा । पक्षे णिद्धा ॥

कण्ह-कसिणालि-कसणा लवली गन्धारिहा वि नोच्चिणिआ । केण वि कज्जल-कण्हं सुमरिअ कबरि पिअयमाए ॥५५॥

अन्वयार्थ — (कण्ह-किसणा-अलि-किसणा) कृष्ण के समान काले रगवाले भ्रमरों के द्वारा काली-काली दिखाई पड़ने वाली; (गद्यारिहा वि) सुगन्धसहित होती हुई भी; (लवली) लवली लता के फूल; (केण वि) किसी एक पुरुष द्वारा; (कज्जल कण्हं) काजल के समान काली; (पिअयमाए) प्रियतमा की; (कवरिं) चोटी को; (सुमरिअ) याद करके; (नोच्चिणजा) चयन — इकट्ठे नहीं किये; (कहीं इन फूलों का चयन करने से प्रिया की स्मृति नहीं जाग उठे इस भय से उन फूलों पर हाथ नहीं लगाया।)

दिप्पण- कसिण । कसणा कण्हं । "कृष्णे वर्णे वा" (११०) इति संयुक्ता-न्त्यात् पूर्वो आदितौ वा । वर्ण इति किम् । विष्णौ कण्ह ॥ अमरह अणदह-दामं रे मुक्ख मुरक्ख करसि हुअ भणिखं। पोम्मच्छीए हणिओ को वि पिओ पाय-पउमेण ॥५६॥

अन्ययार्थ—(अग्ररह) अयोग्य और; (रे मुक्ख-मुरुक्ख) अरै मूर्ख ! (अग्ररह-दार्स) (मेरी माला को) अयोग्य माला; (करिस) करता है; (इअ) ऐसा; (भणिउं) कह करके; (पोम्मच्छीए) पद्म जैसी आंखों वाली स्त्री के; (पाय-पजमेण) चरण-कमल-द्धारा; (को बि पिओ) कोई भी प्रिय; (हणिओ) पीटा गया अर्थात् किसी प्रियतमा ने अपने प्रिय को लात मारी।

टिप्पण-मुक्ख-मुरुक्ख इत्यत्र कोपे "संमत्यसूया" (हे॰ ७४) इत्या-विना द्विरुक्ति ॥

अरिह अणरह अणरह । "उच्चाईति" (१११) इति सयुक्तान्त्यात् पूर्व उत् अदितौ च ॥

छउमेण अछम्मेण य साम-दुवारेण दण्ड-वारेण। केण विका वि अगेज्झा बउलेहि पसाइआ तणुवी ॥५७॥

अन्बयार्थ—(छउमेण) कपट से, (य) और; (अछम्मेण) अकपट— सरलता से; तथा (साम-दुवारेण) शान्ति के साथ समझाने से; (दंड-वारेण) यदि आझा नहीं मानोगी तो अपना संबंध टूट जायगा—इस प्रकार दंड-रीति से; (केण वि) किसी एक नायक द्वारा, (का वि) कोई एक नायिका; (तणुवी) कोमल अगवाली; (अगेज्झा) कठोर हृदयवाली भी; (बउलेहि) केशर के फूलों से या मोलसरी के फूलों से; (पसाइआ) प्रसन्न की गई।

हिष्यण — मुक्ख मुरुक्ख । पोम्म पउमेण । छउमेण अछम्मेण । (दुवारेण वारेण) "पद्मच्छद्ममूर्खंद्वारे वा" (१८२) इति संयुक्तान्त्यात् पूर्व उत् वा ॥

गरवीओ लवलीओ सुहुमे बत्थे सुरुग्धजे खित्ता। कीए वि हु मुद्धाए सुवे विहसिरा वि कलिआओ ॥ ४ ८॥

अन्वयार्थ — (कीए वि मुद्धाए) किसी एक मुग्धा द्वारा; (हु) निश्चय करके; (सुहुमे) सूक्ष्म; (सुरुग्धजे) विशेष देश में उत्पन्न, (वत्थे) वस्त्र; में (गरुवीओ) बड़ी; (लवलीओ) लवली लता के; (सुवे) काल —दूसरे दिन; (बिह्सिरा) खिलनेवाली; (कलिखाओ वि) कलिकाएँ भी; (खिला) (तोड़-तोड़ करके) डाली गई; अर्थात् इकद्दी की गई।

### १४ कुमारपालचरितम्

हिष्णण-तण्वी । गरुवी । उकारान्ता की अत्ययान्तास्तन्वीतुस्या स्तेषु "तन्वीतुस्येषु" (११३) इति संयुक्तान्त्यात् पूर्व उः ॥ क्वचिद् बन्यकापि ।। सु रुग्य । आर्थे । सुहुर्ग ।

कुसुमाकर-रिज-स-जणा सुवे जना पारिजाय-तरणो व्य ।
सर-जीआ भालि-कुला सर-ठग-वाणारिस-पएसा ॥ ४६॥
अन्वयार्थ — (कुसुमाकर-रिज) फूलों की उत्पत्ति स्थानरूप वसन्त ऋतु
के; (सजणा) स्वजन अर्थात् पुष्प-पत्र आदि; (पारिजाय-तरुणो व्व) पारिजातदेववृक्ष के; (सुवे जणा) स्वजन के समान; (प्रतीत होते थे) (सर-जीज-आभाअलि-कुला) कामदेव के धनुष की डोरी के समान भवरों का समूह है जहाँ
पर ऐसा; (सर-ठग-वाणारिस-पएसा) कामदेव रूप ठग के निवास-स्थान-रूप
बनारस के समान वह जद्यान प्रतीत होता था।

आणाल व्य कणेरूहि कुरवया दढयरं समालिद्धा।

वर-विलयाहि अहरिआचलपुर - मरहट्ठ - जुवईहि ॥६०॥

अन्वयार्थ — (अहरिअ) (अपने सौन्दर्य से) तिरस्कृत कर दिया है
अचलपुर = देवताओं की नगरी को भी; जिन्होंने; ऐसी; (मरहट्ठ-जुवईहि)
महाराष्ट्रीय नव-यौवन-सम्पन्ना; (वर-विलयाहि) ऐसी श्रेष्ठ स्त्रियों द्वारा;
(कुरवया = ) कुरबक कट सर्या का वृक्ष; (दढयरं) मजबूती के साथ (इस
प्रकार) (समालिद्धा) भुजाओं से आबद्ध करके घर लिया गया था; (जिस
प्रकार कि) (कणेरुहि) हाथियों द्वारा; आणाल) = स्तंभ; (हाथी बांधने का
स्तंभ) घर लिया जाता है; (व्य) की तरह।

टिप्पण—"वाध्यर्थ वचनाद्याः" (१.३३) इति आलानस्य पुंस्त्वम् ॥ सुवे । सुवे । "एक स्वरे श्वः स्वे" (११४) इति श्वः स्वयोरन्त्य व्यञ्ज-नात् पूर्व ईत् ॥

वाणारसि । कणेरूहि । "करेण वाराणस्यो-र-णोर्वत्ययः (११६) इत्यादिना रणयोव्यत्ययः करेण इति स्त्रीलिङ्गा निर्देशात् पुंसि न ॥

आणाल । "आलाने लनोः" (११७) इति लनोर्व्यं त्ययः ॥ मरहट्ठ । "महाराष्ट्रे हरोः" (११६) इति हरयोग्यत्ययः ॥

लवणिम-जल-द्रहं निह-नाहि-मण्डले उच्चिणेसु लहु अमिमं ।

हिल आर-गोरि हिर आल-वन्नयं हलुअमिलायं॥६९॥

अन्वयार्थ—(लवणिम-जल) लावण्य ही है एक प्रकार का जल; (उस जल के लिये) (द्रह-निह) हुद —कुण्ड के समान है; (नाहि-मंडले) नाभिमंडल जिसका; ऐसी (हें सुन्दर बरीर वाली और सुन्दर नाभिवाली); (हें हिल्आर-गोरि) हे हरिताल के समान गौर-वर्णवाले; (इमं) इस; (लहु अम्) छोटे से; (अमिलायं) कुरंटक के फूल को; (हलुअम्) भीरे से परन्तु शोधता के साथ; (उच्चिगेसु) तोड़ ले = चयन कर ले।

वण-सिरि-णडाल-तिलयं तिलयं गेय्हं तए वर-णलाडे । गेज्झा थोव-परिमलं अथोक्क-जहणे अथेव-सिरि ॥६२॥

अन्वयार्थ — (वरणलाडे) हे रम्य ललाटवाली ! (अथोक्क जहणे) हे व्यवस्थित आकार की जंघावाली ! (वण-सिरि-णडाल तिलयं) वन-शोभा-रूप लक्ष्मी के ललाट के लिए तिलक समान; (अथेव-सिरि) महान शोभामय; (अथोव-परिमलं) महान सुगंध मय; (गेज्झ) ग्रहण करने योग्य, [तए] तुम्हारे द्वारा, [गेटहं] ग्रहण करने योग्य है। तिलयं यह तिलक का फूल।

दाही अथोअ-कुसुमेहि सेहरं दिट्ठिएह बिम्बोट्ठ ।
धूआ-बहिणी-भइणी-दुहिअ व्व तुह प्पिआ लवली ॥६३॥
अन्वयार्थ-(धूआ-बहिणी भइणी-दुहिअ व्व) पुत्री बहिन और बहिन
की लडकी के समान; (तुह) तुम्हें; (प्पिआ) जो प्रिय है; ऐसी; (लवली,)
लवली-लता (बिम्बोट्ठि) हे बिम्ब-फल के समान होठ वाली; (अथोअ-कुसुमेहि) बहुत पुष्पो से, (दिट्ठिएह) आनन्दपूर्वक; (सेहरं) शेखर, (दाही)
देगा।

छूढासव-गण्डूसे खित्तां - पउत्ताडणे समुन्चिणसु । पुष्फाइँ बउल-वच्छे असोअ-रुक्खे अ विलय-वरे ॥६८॥

अन्वयार्थ — (छूढ आसव-गण्ड्से) मुँह में कुल्ला भरके छांटा है आसव को; जिस बकुल वृक्ष पर; ऐसे (बउल-वच्छे) मोलसिरी के वृक्ष पर स्थित फूलो को; (अ) ओर; (खित्त-पउत्ताडणे) (पैर फेंककर) पैर की चोट पहुंचाई है जिस वृक्ष को; ऐसे (असोअ-रुक्खे) अशोक वृक्ष पर; (स्थित) (पुष्फाइं) पुष्पों को; (हे विलय-वरे!) हे स्त्रियों में श्रंष्ठ!; (समुच्चिणसु) इकट्ठे कर।

सुर-विण आ-नाग-त्थी-अकूर-कय-हरिसमीसि-उल्लसिअं। पिच्छेत्थी-धिइ-जणइं दिहि-मइ हिंताल-सञ्जिरअं।।६५।। अन्ववार्ध--(सुर-विण आ-नाग-त्थी) देवताओं की विनताओं के लिये और नागजाति की स्त्रियों के लिये; (अकूर-कय-हरिसम्) उत्पन्न किया है प्रभूत हुन ; जिसने ऐसा; (ईसि-उल्लिस ) को बोड़ा सा हो सिला है; (इत्यी-चिड़-जगई। को स्त्रियों में वैयं को उत्पन्न करने वाला है; ऐसे; (हिंताल मंज-रिक्ष) हिन्ताल की मंजरी को; (हे विहिस !) है वैयं शील बुद्धि वाली ! (पिच्छ) देख।

सिसु-मञ्जर-जुव-वञ्जर-जर-मज्जारेहिँ पत्त-भमा दिट्ठं।
वेरुलिअ-केसि वेडुज्ज-भूसणे किंसुअं लेसु ॥६६॥
अन्ववार्थ-(सिसु-मंजर-जुव-वंजर-जर-मज्जारेहि) बाल-युवा और
वृद्ध सभी बिल्लिओं द्वारा; (पल-भमा) जो (फूल) भ्रम से मांस रूप; (दिट्ठं)
देखा गया है = समझा गया है; ऐसे (किंसुअं) पलास के फूल को; (हे वेरुलिंअ
केसि) हे नील मणि के समान बालवाली; (हे वेडुज्ज-भूसणे) हे मरकत
मणियों से विभूषित आभूषणों वाली; (तेसु) उस फूल को लो।

एण्हि पिच्छेत्ताहे गिण्हसु रम्भं कुणेसु अ इमाए।

पूरिमाणं पि अपुरुवं आमेलं हित्य-हरिणच्छि ॥६७॥

अन्वयार्थ — (एप्लि) इस समय में; (रम्भं) कदली के फूल को; (पिच्छ) देख; (एताहे) इस समय में (गिण्हसु), (कदली फूल-को) ग्रहण कर; (अ) और; (इमाए) इस कदली फूल द्वारा; (पुरिमाणं पि) पहिले इसको देखे हुए व्यक्तियो के लिये भी; (अपुञ्वं) अपूर्वहष्ट — अनोखा ही; (इमाए) इसका; (आमेल) पुष्पो का शिरो-भूषण; (कुणसु) तैयार कर; (हे हित्थ-हरिणच्छि) हे डरे हुए हरिण के समान आंखोंवाली; (अर्थात् मुकुट पर रखने योग्य फूलों की माला तैयार कर)।

तट्ठा तत्थालि-कुलो भयस्सई अट्ठमो व्य पहिआण ।
तुह जुग्गो पुन्नामो रूबेण बहस्सइ-घरिस्ले ॥६ ६॥
अन्वयार्थ (पहिआण) पिथकों के लिए; (अठ्मो) आठवाँ; (भयस्सई व्य) बृहस्पति के समान; (तट्ठ अतत्थ-अलिकुलो) जिस फूल पर भँवरों का समूह; (चंचलता के कारण से मानों) चिकत है अथवा अचिकत है इस रीति मे घूम रहा है; ऐसा (पुन्नामो) पुन्नाग लता का फूल; (हे रूबेण बहस्सइ-घरिन्लो) हे रूपसम्पन्न होने के कारण बृहस्पति के लिये पित्न बनने योग्य महिला; (तुह) तुम्हारे लिये (जुग्गो) (यह पुन्नाग फूल) योग्य है।
अमइल-तण् परिगुम्फिअ-पोप्फिल-मउरेण असल-मिल्णेण।
अवह-कुचोवह-हत्थोभय-चलणे तुज्ज्ञ भूसेमि ॥६६॥

अन्वयार्थ — (भसल-मिलणेन) भवरों के कारण से जो मलीत जैसी विस्तलाई पड़ रहीं है; ऐसी; (परिगुम्फिज) जो चारों ओर से परिवेष्टित है; ऐसी; (पोप्फिल-मउरेण) सुपारी के बाल पुष्प से; (हे अमइल-तणु) हे अमिलिन तमु अथवा विशव आकृतिवाले शरीरवाली; (तुज्झ) तुम्हारे; (अवह-कुच) दोनों स्तनों को; (अवह-हत्य) दोनों हाथों को; और (उभय-चलणे) दोनों पैरों को; (भूसेमि) अलंकृत करता हूं।

11

सिप्पि-पिहु-नयण-ख्रुत्तोत्तंसे आढत्त-संझ-रायमिमं। उच्चिणसु भमर-छिक्कं महु-पाइक्कं जवा-कुसुमं॥७०॥

अन्वयार्थ—(हे सिप्पि-पिहु-नयण-छुत्त-उत्तंसे) हे सीप के समान विस्तीर्ण-आंखों द्वारा छुए गये हैं दोनों कर्ण-पूर जिसके ऐसी; तुम (आढत-संझ-रायम्) जिसने धारण कर लिया है संध्या कालीन-रक्तता को; ऐसा (भमर-छिक्क) जो भँवरों की बहुलता से छा जाने पर लुप्त जैसा हो गया है; (महु-पाइक्कं) जो मधु-वसन्त ऋतु के लिये (काम-उत्तेजना में सहायक होने मे) नौकर जैसा है ऐसा; (इमं) इस; (जवा-कुसुमं) जवा-जाति के फूल को; (उच्चिणसु) चुनलो।

आरद्ध-बहल-परिमल-केलि-पयाई कयन्न-तरु-कुसुमं। किडि-दाढ-सुत्ति-भङ्गोज्जल मुच्चिण फुल्ल-वेइल्लं॥७१॥

अन्वयार्थं—(आरब-) प्रारंभ की है; (बहल-परिमल-केलि) प्रमाढ़ सुगन्य की विलासिता को; (आनन्द को) जिसने ऐसा; (ऐसी विलासिता से जिसने) (पयाई कयन्न-तरु कुसुमं) हीन-कोटि के प्रमाणित कर दिये हैं अन्य तरुओं के फूलों को जिसने; (किडि-दाढ) शूकर की दाढ के समान; (—उज्ज्वल); (सुत्ति-भंग) सीप के टुकड़ों के समान; (उज्जलम्) उज्ज्वल; (फुल्ल-वेइल्लं) विकसित-मल्लिका के फूल को; (उच्चिण) चुन लो।

टिप्पण—द्रह । "ह्रदे हदोः" (१२०) इति हदयोर्व्यत्ययः। आर्षे हरए मह-पुण्डरिए ॥

हिलिआर हरिआल। "हृरिताले रलोर्न वा" (१२१) इति रलयो र्थात्ययो वा।

लहुवं हलुवं । ''लघुके लहोः'' (१२२) इति लहोर्व्यत्ययो वा ॥ ' णडाल णलाडे । ''लसाटे लडोः'' (१२३) इति लडोर्व्यत्ययोः वा ॥ आदेर्लस्य णविधानाद् (१.२४७) द्वितीयो लः स्थानी ॥

## ६८ कुमारपासकरितम्

नेयहं नेज्झ "ह्य ह्योः" (१२४) इति हययो व्यंत्ययो वा । अयोद अयोक्क अथेद । "स्तोकस्य योक्क योव येवाः" (१२५) इति स्तोकस्य श्रय आदेशा वा । पक्षे अयो व ।

धूआ दुहिल । बहिणी भइणी । "दुहित भगिन्यो धूँ मा बहिण्यौ" (१२६) इति अनयोः एतावादेशौ वा ॥

सूहा खित्त । वच्छे रुक्खे । "वृक्षक्षिप्तयो रुक्ख सूढो" (१२७) इति अनयोर्यधासंस्थरुक्खसूढो वा ॥

विलय विणिआ। "विनिताया विलया" (१२८) इति विलयादेशो वा। विलयेति संस्कृतेपीति केचित्॥

अकूर। ''गौणस्येषत कूरः'' (१२६) इत्यादिना ईषतो गौणस्य कूरो वा। पक्षे ईसि ॥ थी (इत्थी) ''स्त्रिया इत्थी'' (१३०) इति स्त्रिया इत्थी वा॥

धिइ दिहि । "घृतेदिहिः" (१३१) इति घृते दिहिवी ॥

मञ्जर वञ्जर । "मार्जीरस्य मञ्जर-वञ्जरो (१३२) इत्यनेन मार्जी-रस्य मञ्जर वञ्जरी" पक्षे मञ्जारेहि ॥

वेक्लिअ वेडुज्ज । "वेडूयंस्य वेक्लिअं" (१३३) इति वेक्लिअं वा ॥
एण्डि एत्ताहे । "एण्डि एत्ताहे इदानीमः" (१३४) पक्षे इआणि ।।
पुरिमाणं । 'पूर्वस्य पुरिमः" (१२५) पक्षे अपुन्वं ॥
हित्य तट्ठा । ''त्रस्तस्य हित्यतट्ठो" (१३६) पक्षे तत्य ॥
भयस्सई । "बृहस्पतौ वहो भयः" (१३७) पक्षे बहस्सइ ॥

महल मिलण । अवह उभय । सिष्पि सुत्ति । छुत्ती छिनकं ।। आढत्त आरद्ध । पाइककं पयाई । "मिलनो भय-शुक्ति-छुत्पारब्ध पदातेमईलावह-सिष्पि छिक्काढत्त-पाइक्कं (१३०) इत्यादिना एषा यथासंख्यं मइलादयो वा । उवहं इत्यपि केचित् ॥ आर्षे उभओ कालं इति ज्ञेयम् ॥

बाह । "बंष्ट्राया दाहा" (१३६) दाढा संस्कृतेप्यस्ति ॥ बाहि अबाहिरे फुड-पमेहि पेअसीओ तरु-हेट्ठे । केहि पि इआलविआ रईइ माउच्छ-धूअ व्य ॥७२॥

् अन्वयार्थ—(बाहि-अबाहिरे) बाह्य और भीतर दोनों ही हिष्ट सै; (फुड-पमेहि) प्रगाढ़ प्रेमवालों (द्वारा); (केहि पि) किन्हीं द्वारा; (तरु-हेट्ठे) वृक्ष के नीचे; (पेअसीओ) अपनी प्रियतमाएँ; (इअ) इस प्रकार; (आलविआ) बोलीं गई; (रईइ) रित की; (माउच्छ) मौसी की; (बुअ ब्व) पुत्री के समान; (तुम हो) रित की माता की दो बहिनें हैं जिनमें से एक ने तो रित को उत्पन्न किया है; और दूसरी ने "हे प्रियतमें ! तुमको उत्पन्न किया है; । इसीलिये तुम रित के समान सुन्दर दिखलाई पढ़ रही हो।"

टिप्पण—वाहि अवाहिरे। "वहिसो बाहि वाहिरी" (१४०) हेट्ठे। "अवसो हेट्ठं" (१४१)।

निय-माउसिआ-पिउसिअ-पिउच्छ-तणया-घरे व्य उज्जाणे।

मिहुणेहिं हित्थ - तिरिंच्छ - पिच्छिरेहिं रिमअमेअं ॥७३॥ अन्वयायं—(निअ) अपनी; (माउसिआ) मौसी का; (पिउसिअ) भुवा का; और (पिउच्छ-तनया) भुवा की लड़की का; (घरे व्व) ही मानी घर हो ऐसे; (उज्जाण) उस वगीचे में; (हित्य-तिरिच्छि) हरे हुए और तिरछी हिट से; (पिच्छिरेहि) देखते हुए; (मिहुणेहि) उन स्त्री-पुरुषों के युगलों द्वारा; जोड़ों द्वारा; (ऐअं) इस प्रकार; (रिमअम्) रमण क्रिया की गई।

**टिप्यग**—माउच्छ माउसिआ । पिउसिअ पिउच्छ । "मातृ पितुः स्वसुः सिआ-छौ (१४२) इत्यादिना मातृ-पितृम्यां परस्स स्वसुः सिआ छा इत्यादेशौ ॥

तिरिच्छि । "तिर्यंचस्तिरिच्छिः (१४३)॥ आर्षे तिरि आ इति ज्ञेयम्॥

आसण-ठिआइ घरिणीइ गह-वई झम्पिऊण अच्छीइं।

हिंसरो मोत्तुं सङ्कं चुम्बिअ अन्नं सढो मुइओ ॥७४॥

अन्वयाथं—(आसण-ठिआइ) आसन पर बैठी हुई; (घरिणीइ) अपनी पित्न की; (अच्छीइ) दोनों आंखों को; (झिम्पिऊण) बन्द करके; (संकं) (अपनी पित्न की ओर से) शंका को; (मोत्तं) छोड़कर; (अर्थीत् निश्शक होकर) (अन्ने किसी अन्य स्त्रो को; (चुम्बिअ) चुम्बन करके; (इस प्रकार अपनी स्त्री को छोखा देकर) (हसिरो) हँसता हुआ; (सढो) शठ च्यूढापराधी; (गहबइ) गृहस्वामी; (मुइओ) प्रसन्न हुआ।

दिप्पण—"भ्रमेष्टिरिटिल्ल॰" (४.१६१) इति भ्रमेर्झम्पादेशे "घात-वोऽर्थान्तरेषि" (४.२५१) इति पिद्यानार्थत्वम् ॥

घरिणी । "गृहस्य घरोऽपतौ" (१४४) इति घरः । अपताविति किम् । गह-वर्दे ॥

### १०० कुमारपासचरितम्

पिच्छिरीह । हसिरो । ''श्रीलाद्यर्थस्यरः'' (१४४) इति ''तृन् शील०" (हे॰ ५.२) इत्यादिभिविहितस्य प्रत्ययस्य इरः ॥

मा सोउआण अलिअं कुप्प मईआ सि तुम्हकेरो हं।
इस केण वि अणुणीआ णिअय-पिआ पाणिणी अजडा ॥७४॥
अन्वयार्थ—(आलिअं) (उपरोक्त) शठता पूर्ण झूठ को; (सोउ आण)
सुन करके दुखी हुई पत्नि को पति कहता है; कि (मा कुप्प) क्रोध मत कर;
(मईआ) मेरी; (सि) तू है; (तू मेरी ही है) और (हं) मैं; (तुम्हकेरो) तुम्हारा
ही हूं; (इअ) इस प्रकार; (केण वि) किसी (नायक द्वारा); (पाणिणी-अजडा)
पाणिनीय व्याकरण में कुशल ऐसी; (णिअय-पिआ) अपनी प्रिया; (अणुणीआ)
अनुनय-विनय द्वारा प्रसन्न की गई।

टिप्पण—झम्पिऊण । मोत्तुं । चुम्बिअ । सोउ आण । "क्त्वस्तुमत्तूण-तुआणाः (१४६) इत्यादिना तुम् अत् तूण तुआण इत्येते आदेशाः । वन्दित्तु इति अनुस्वारलोपात् । वन्दित्ता (इति) सिद्धसंस्कृतस्यैव व लोपेन । कट्टु इत्यार्षे क्रेयम् ॥

तुम्हकेरो। "इदमर्थस्य केरः" (१४७) इति इदमर्थस्य केरः न च भवति। मईआ। पाणिणीजः।।

कि हवसि पारकेरा न हु पारक्को तुहाह मिअ भणिआ। राइक्क-वार विलया केणावि हु रायकेरेण॥७६॥

अस्वयार्थ—(केणावि रायकेरेण) किसी भी राजपुरुष से निश्चित रूप से: (राइक्क-वार-विलया) राजकीय-वार विनता= राज्य-वेश्या; (इअ) इस प्रकार; (भणिआ) कही गई; (किं) क्या तूं (पारकेरा) दूसरों की; (हविस) होती है; (अहम्) मैं; (तुह) तुम्हारे लिये; (हु) निश्चय ही; (न) नहीं; (पारक्को) परकीय—(दूसरों से प्रेम करने वाला) नहीं हूं।

टिप्पण - पारकेरा। पारक्को। राइक्क। रायकेरेण। "परराजम्यां क्कडिक्कौ च" (१४८) इति आभ्यां यथासंख्यं क्कडित् इक्क इच। चकारात् केर इच।

तुम्हेच्चया य अम्हेच्चया य एगव्व होउ तणु-लट्टी।
इअ जम्पिऊण दइआ केण वि सव्विङ्गिअं गिहिआ।।७७॥
अन्वयार्थ—(तुम्हेच्चया) तुम्हारी; (य) और; (अम्हेच्चया) हमारी;
(तणु-लट्टी) शरीररूप यष्टी; (एगव्व) एक शरीरवत् प्रतीत हो; इस प्रकार

से; (होउ) होवें; (इअ) ऐसा; (जम्पिकण) कह करके; (केणवि) किसी एक पुरुष के द्वारा; (दइआ) अपनी; (पिया सब्बद्धिअं) सर्वांगरूप से; परिपूर्ण रूप से सभी अंगोपांगों को; (गिंह आ) आहिलष्ट किया गया; (चिपट गया)।

टिप्पम - तुम्हेच्यया । अम्हेच्यया । "युष्पदस्मदोत्र एच्ययः (१४६) इत्यादिना अञा एच्ययः ॥

एगव्व । "वतेव्वः" (१५०) इति वतेः प्रत्ययं स्य व्वः ॥ सव्वंगिअं । "सर्वाङ्गिदीन स्येकः" (१५१) इति "सर्विः पथ्यङ्गि है॰ (७.१) इत्यादिना विहितस्य ईनस्य स्थाने इकः ॥

तुह पय-पह-पहिओ हं अप्पणयो पीणिभ-प्पणइ-जहणे। पीणत्तण-सालि-थणे इअ केण वि तोसिआ रमणी॥७८॥

अन्वयार्थ—(पीणिम-प्पणइ-जहणे) हे कठिन और मोटी जंबावाली; (पीण-तण-सालि-थणे) हे मोटे-मोटे कठोर स्तन वाली; (तुह) तुम्हारे; (हं) मैं; (अप्पणयो) (स्वकीय) खुद के; (पय-पह-पहिओ) चरण-पथ का पथिक हूं; (अर्थात् मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं।) (इअ) इस प्रकार; (केण वि) किसी नायक विशेष द्वारा; (रमणी) कोई स्त्री विशेष; (तोसिआ) प्रसन्न की गई।

हिप्पण-पहिओ। "पथो णस्येकट्" (१५२) "नित्यं णः" है० (६ ४) इति यः पथो णो विहितस्तस्येकट्।।

अप्पणयो । "ईयस्यात्मनो ण यः" (१५३) इति ईयस्य णयः ॥

पीणत्त-निहि-निअम्बे तिलेल्ल-अङ्कोल्लतेल्ल-कन्तिल्ले । मातित्तिएण कुप्पेत्ति इत्तिअं को वि पियमाह ॥७८॥

अन्वयार्थ — (पीणत्त-निहि-निअम्बे) जिसके नितम्बपीछे का पुट्ठे का भाग) पीनत्व के निधिरूप हैं वर्षात् जो मोटे-मोटे और कठोर नितम्बवाली है; ऐसी हे प्रिया ! तू; (तिलेल्ल-अकोल्ल-तेल्ल) तिल के तेल और अंकोठ—वृक्ष के तेल के समान; (कन्तिल्ले) स्निग्ध कान्तिवाली;—मनोरम और रमणीक कान्तिवाली होती हुई; (तित्तिएण) (सखी द्वारा) उतना सा (झूठ कहने पर) (अर्थीत् सखी द्वारा मेरी अन्यासक्ति का वर्णन करने पर) (मा कुप्प) क्रोध मत कर; (इत्ति) ऐसा; (इत्तिअं) इस प्रकार से; (को वि) कोई नायक (पियं) प्रिया को; (आह) बोला।

टिप्पण --पोणिम पीणत्तण । "त्वस्य डि मात्तणौ वा" (१५४) इति त्वस्य डि मात्तणौ । पक्षे पीणत्त ॥

तिलेल्ल । "अनकोङ्ठास लस्य डेल्लः" (१४४) इत्यादिना तैलस्य डेल्लः । अनङ्कोठाद् इति किम् । अङ्कोल्लतेल्ल ॥

जित्तिअमत्तं रत्तो म्हि एत्तिअं रच्च एत्तिलं किमिमं।
केण वि एइहमुत्ता तुण्हिक्का माणिणी जाआ।। ०।।
अन्वयार्थ (जेत्तिअ) जितनी मात्रा में; (रत्तो) (तुम्हारे प्रति) अनुराग रखनेवाला; (म्हि) मैं हूं; (एत्तिअं) इतना ही; तू भी मेरे प्रति; (रच्च)
अनुराग रखनेवाली बन। (एत्तिलं) इतना; (इपं) यह; (क्रोध का आडम्बर)
(किम्) क्यों; (करती हो) (केण वि) किसो नायक द्वारा; (एद्दहम्) इतना;
(उत्ता) कही जाती हुई (माणिणो) मान रखने वाली; (असंतुष्ट सी); (तुण्हिक्का)
मौन; (जाआ) हो गई वर्थात् जुप चाप हो गई।

टिप्पण — तित्तिएण । इत्तिअं । जिल्लाअ । "यत्त्रदेतदोतो रित्ति अ एत-ल्लुक् च । (१५६) इत्यनेन एम्यो डावादेरतोपरिमाणार्थस्य इत्तिअः एतदो लुक् च ।

सिहिओ सि जेत्तिअं जेत्तिलं च भणिओ सि जेइहं थविओ । न हु तेत्तिएण होसि ति पई कीइ वि उवालद्धो ॥ ८९॥

अन्वयार्थ—(जेत्तिअं-) जितना ही; (सिहिओ सि) तू चाहा गया; (च) और; (जेत्तिलं) जितना ही; (भणिओ सि) तू कहा गया; (तुझं कहा गया) (आओ) आओ तुम मेरे प्रियतम हो; और (जेदहं) जितनी ही; (थिवओ) तुम्हारी स्तुति की गई; (हु) निश्चय ही; (तेत्तिएण) उतने ही; (उतनी मात्रा में) (न होसि) तुम; (वैसे) नहीं प्रमाणित हुए; (त्ति) ऐसा; (कीई वि) किसी नायिका द्वारा; (पइ) उसका पति; (उवालखो) उलाहना दिया गया (कि—तू धृष्ट है आदि(—

तं तेत्तिल-पेम्मं तुह न केत्तिअं तेद्दा य अणुवित्ती।
न हु केत्तिला वि केद्द्दिमित्थं कीइ वि सढो भणिओ ॥६२॥
अन्वयार्थ—(तुह) तुम्हारा; (तं) वह; (तेत्तिल) उतना सा; (पेम्म)
प्रेम; (न केतिअं) कुछ भी नहीं है (य) और; (तेद्द्दा) उतनी सी; (अणुवित्ती)
अनुवृत्ति अनुकूल क्रिया; (न हु केत्तिला) निश्चय ही कुछ भी नहीं है; (इत्थं)
इस प्रकार; (कीइ वि) किसी नायिका विशेष द्वारा; (सढो) शठ-गूढ अपराघी
(अपना पति) (केद्द्म्) (उपरोक्त रीति से) कुछ भी; (भणिओ) कहा गया
(उलाहना दिया गया)

किप्पण- एतिश्रं एतिलं एद्हं । जेत्तिलं जेतिलं जेदहं । तेतिएण वेतिल तेदहा । केतिलं । केतिला केद्ह । "इदं किमश्य डेतिल-डेतिल-डेइहाः ।(१९७)

सयहुत्तं विणइल्लो दइओ जोण्हाल-चन्द-सिरिमन्तो ।

णेहालूए कीइ वि बाहुल्लच्छीइ अहिसित्तो ॥ इ॥
अन्वयार्थ—(सयहुत्ता) सौ बार; (अर्थात् अनेकबार) (विणइल्लो)
(अपनी पत्नी के प्रति) विनयवान होता हुआ; (जोण्हाल चन्द सिरिमन्तो)
चान्दनीवाले चन्द्रमा के समान शोभा—कान्तिवाला; (दइओ) (किसी स्त्री का)
पति; (णेहालूए) स्नेह शीला; (कीइ वि) किसी भी एक स्त्री द्वारा; (बाहुल्ल-च्छीइ) (पति का इतना विनय देखकर; स्नेहाद्वं होती हुई, अश्रुशील अखिं
द्वारा; (अहिसित्तो) (वह पति) अभिषिक्त गीला किया गया।

टिप्पण—सयहुत्तं। "कृत्व सो हुत्तं" (१५८) वारे विहित कृत्व सः हुत्तं ।। गव्विर न माणइत्ता सहन्ति गव्वं ति भणिअ कीएवि ,

दइओ हणिओ हणुभा - लङ्गूल - पलम्ब - लट्टीए ॥ 5॥ अन्वयार्थ — (हे गव्विर !) हे घमण्डी; (माणइता) मानवती महिलाएँ; (गव्वं) गर्व को; (न सहन्ति) सहन नहीं किया करती हैं। (ति) ऐसा; (भणिअ) कह करके; (कीए वि) किसी एक नायिका द्वारा; (दइओ) अपना पति; (हणुमा-लंगूल-पलम्ब-लट्ठीए) हनुमान की पूछ के समान लंबी लकड़ी से; (हणिओ) मारा गया; ताड़ित किया गया।

टिप्पण—विणइल्लो । जोण्हाल । सिरिमन्तो । णेहालूए । बाहुल्ल । गिव्वर । माणइत्ता । "आत्विल्लोल्लाल-वन्त-मन्ते तोर-मणा मत्तोः" "(१५६) इत्यादिना मतोः स्थाने आलु इत्यादयो नव आदेशा यथायोगम् । केचिद् मादेशमपि इच्छन्ति । हणुमा ॥

अन्ततो अन्तिहि एसि तह वि अन्तत्थ अन्तदो जासि । एक्किसि न खु त्थिरो सि ति पिओ कीइ वि उवालद्धो ॥ ८ ४॥

अन्वयार्थ — (अन्नत्तो) (अपनो पित्न को छोड़ करके) अन्य की पित्न के पास; (अन्निह) अन्य स्थान पर; (एसि) तुम जाते हो; (तह वि) वहाँ पर भी; (कुछ समय तक ठहर कर) (उसको छोड़कर) (अन्नदो) किसी अन्य की पित्न के पास; (अन्नत्थ) अन्यत्र ही; (जासि) जाते हो; (त्ति) इस प्रकार; (एक्किस) एक स्त्री में; (खु) निश्चय करके; (न त्थिरो सि) तुम स्थिर नहीं (इस प्रकार) (कीइ वि) किसी एक नायिका द्वारा; (पिओ) पति; (उवालको) उलाहना दिया गया।

टिप्पण-अन्तरो अन्तरो। "तो दो तसो वा" (१६०) अन्तर्हि। तह। अन्तरम। "त्रपो हिहत्याः" (१६१)

एक्कसिअं चिअ भणिओ एकइआ णेगया य गामिल्लि ।

अप्पुल्ल-पियं वनचेत्ति भन्छिओ को वि अन्नाए ॥८६॥

अन्वयार्थ—(कोई स्त्री किसी स्त्री-लम्पट को फटकार के साथ कहती है कि): (एकसिअं) एक बार; (चिअ) निक्चय पूर्वक, (भणिओ) (तुझे) कह दिया गया है कि; (गामिल्लि) खुद के ग्राम में रहनेवाली; (अप्पुल्ल-पियं) अपनी ही पत्नि का; (एकइआ) एक बार; (य) और; (णे गया) अनेक बार, (इच्छानुसार) (वच्च) (भोग) भागो। (इत्ति) ऐसा; (को वि) कोई; (पुरुष) (अन्नाए) किसी अन्य की स्त्री द्वारा; (भच्छिओ) भत्संना की गई।

टिप्पण- एक्किस एक्किसओं एक्इआ। "वैकाहः सि सिअं इआ (१६२) इत्यादिना एकाद् दा। प्रत्ययस्य सि सिअं इआ। पक्षे णे गया। गामिल्लि। अप्पुल्ल। "डिल्लंडुल्ली भवे" (१६६) इति डितौ इल्लोल्ली।

निच्च-नवल्लय-रिच्चर मं एक्क-मणं नवाणुराइल्लं। एकल्लं चिअ मुञ्चिस कीइ वि रमणिम्म इअ रुन्नं।। ८७।।

अन्वयार्थ—(निच्च-नवल्लय-रिच्चर) हे नित्स नवीन नायिकाओं पर अनुराग रखने वाले; (ऐसे तुम हो); (एक्क-मणं) (किन्तु मैं तो केवल तुम्हारे प्रति ही) एक मन रखने वाली; (नवाणु राइल्लं) उत्पन्न हुआ है स्नेह (तुम्हारे प्रति) जिसको; ऐसी (मुझको) (म) मुझ को; (चिअ) निश्चय ही; (एक्ल्ल) एकाकी (अवस्था में ही) (मुञ्चिस) छोड़ते हो; (इअ) इस प्रकार (बातचीत करते हुए ही) (कीइ वि) किसी नायिका द्वारा (रमणिम्म) रित-क्रिया के समय में (ही); (रुन्नं) रो पड़ी।

टिप्पण-अप्पुल्ल । नवल्लय । राइल्लं । "स्वार्थे कश्च .वा" (१६४) इति कः चकारात् डितौ इल्लोल्लो । नवल्लय । एकल्लं । "ल्लो नवैकाद् वा" (१६४) इति ल्लः । पक्षे एक्क । नव ।

अवरिल्लञ्चल-गहिओ भालोवरि-निहिअ-भुमयमन्नाए।
भमया-दासो व्य पिओ विहसन्तो सणिअ मवगूढो ॥ दा।
अन्वधार्थ--(भाल-उवरि-निहिअ-भुमयम्) ललाट पर रख दिये हैं
अथवा चढ़ा दिये हैं दोनों भौंए; (ऐसी स्थिति के साथ) अर्थात् पूर्ण क्रोध के

साधः; (अवरिस्ल-अंचल-गहिको) (जिस परस्त्री गामी पुरुष के) उत्तरीय वस्त्र के प्रान्त-भाग को (खुद की स्त्री ने) प्रकड़ लिया है; (ऐसा पुरुष); (भमया दासो क्व) (जो परस्त्री गामी) अपनी पॉर्त के कटाक्ष का दास सा प्रतीत हो रहा है; (अन्नाए विहसन्ते) जो अपनी पित्न द्वारा इस प्रकार दुदंशा ग्रस्त हो रहा है; (अतएव) जो अन्य किसी स्त्री के लिए हँसी का पात्र बन रहा है ऐसा; (पिओ) प्रियतम-पित (जब पित्न की भर्त्सना अत्यधिक बढ़ गई तो चीरे-धीरे चलने लगा तो (पित्न द्वारा) (सिणअस्) घीरे-धीरे; (अवगूढो) (रोकने की इष्टि से) आलिंगन कर लिया गया।

, 1

दिप्पण-अवरिल्ल। "उपरेः संब्याने (१६६) इति ल्लः ॥ संब्यान इति किम् । भालोवरि ॥

भुमय भमया। "मुवो मया डमया (१६७) इत्यादिना मया उमया इत्येती।।

सणिअं। "शनैसो डिअं" (१६८) इति डित् इअं॥
मणयं च मुच्छिरो वेविरो अ मणिअं पिओ मणा हसिरो।
कीइ वि रइ-मीसाए वम्मह-मीसालिओ रिमओ॥८८॥

अन्वयार्थ—(मणयं) थोडासा; (मुच्छिरो) मूर्च्छा वाला; (मणियं) थोड़ासा, (वेविरो) कांपता हुआ; (मणा) थोड़ा सा; (हसिरो) हेंसता हुआ ऐसा; (पिओ) प्रियतम; प्रेमी; (रइ-मीसाए) रित की इच्छावाली; (कीइ वि) किसी (स्त्री) के साथ; (वम्मह-मीसालिओ) (काम-फ्रीड़ा की इच्छा वाला होता हुआ ऐसे पुरुष ने (उपरोक्त स्त्री के साथ) (रिमओ) रित क्रीड़ा की।

दिप्पण-- मणयं मणिअं।।" मनाको न वा डयं च" (१६६) इति डयं डिअं च।पक्षे मणा।। मीसालिओ। "मिश्राङ्डालिअः" (१७०) पक्षे मीसाए।।

## राज्ञो ग्रीव्म वर्शनम्--

गिम्हो दीह-गन्ध-अन्धालिण-दीहर-पत्त-चंपओ ।
मण-मजअत्तयाइ कामन्धल-विज्जुलिआ-दुरिक्खओ ॥
दिट्ठो विज्जु-पीअ-नव-किंसुअ-पत्तल-पीवलोवणो ।
तत्ताऊ विओअ-विहुरीकय-पन्थिअ-गोण-खेअणो ॥६०॥

अन्वयार्थ--(रीह-गन्ध-अन्ध-अलिणि) पुष्कल और प्रभूत गन्ध के कारण से अन्वे हुए भँवरें जिस पर बैठे हैं ऐसा; (दीहर-पत्त चम्पक्षो) लम्बे

लम्बे पत्तों वाला चंपक (है जिस ऋतु में ऐसी ऋतु); (मण-मज-अत्तायाइ) मन की मृदुता से; (याने भावुकतापूणं मन होने के कारण से) (कामन्स्रक्त) काम-भावना द्वारा अन्वे हुए पुरुषों द्वारा, (विज्जुलिया) विजली के तेज की तरह; (दुरिक्खओ) (ओ ऋतु) देखे जाने के लिए अशक्य है (कामियों के लिए तो वसन्तऋतु अनुकूल होती है अतः यह ग्रीष्मऋतु उनके लिए दु:खप्रद और अदर्शनीय है—देखना कष्ट प्रद है) (ऐसी ऋतु) (विज्जु-पीअ) विजली के समान है पीला रंग जिनका; (ऐसे) पत्र-पुष्प; (नव-किंसुअ-पत्तल) तृतन पुष्प और पत्रवाला; (तदनुसार इन विजली के समान पीले पीले तृतन पुष्प और पत्र वाले वृक्ष से जो स्वयं) (पीवलो वणो) पीला-पीला वन वाला है; (ग्रीष्म ऋतु) (तत्ताज) जो ऋतु गरम जलवाली हो; गई है; (विओअ विहु-री कय) (जिस ऋतु के कारण से उत्यन्न) वियोग से दु:खी हुए; (पंथिअ-) पिथक; (वे ही है एक प्रकार के) (गोण-) पत्थर; अर्थान् जो पत्थर समान हो गये हैं); ऐसे वियोगियों को (जो) (खेअणो) खेद उत्पन्न करने वाला है; (एँसा); (गिम्हो) ग्रीष्म ऋतुः (राजा कुमारपाल द्वारा) (दिट्ठो) देखा गया। अर्थात् ग्रीष्म ऋतु आ गई है ऐसा राजा को प्रतीत हुआ।

दिप्पण—दीह दीहर। ''रो दीर्घात्''(१७१) इति रो वा॥ मजअत्तयाइ। ''त्वादेः सः'' (१७२) इति स एव त्वादिवी॥

अन्धा अन्घल । पत्त पत्तल । विज्जुलिआ विज्जु-पीअ पीअली । 
"विद्युत्पत्र-पीतान्धाल्लः (१७३) इत्यादिना एम्यः स्वार्थे लो वा ।

तत्ताउ गोग । "गोणादयः" (१७३) गोणादयः शब्दा अनुक्त प्रकृति। प्रत्ययलोपागमवर्ण विकारा बहुलं निपात्यन्ते ।

इत्याचार्य हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपाल चरित द्वयाश्रय महाकाव्य-वृत्तौ —

।। तुतीय सर्गस्य अन्वयार्थ-माबार्थरच अनुवादः समाप्तः ॥

# चतुर्थ:-सर्गः

# ग्रोष्म-ऋतु वर्णतम्-

तं निव-पुच्छिअ-दोवारिएण भणिअं ति आम गिम्ह-सिरी। उण्हेह सीअला णवि कयलि-वणे पेच्छ पुणहत्तं॥१॥

श्रव्यार्थ — (तं) वाक्य के प्रारम्भ में अलंकाररूप अर्थ में प्रयुक्त है। (निव-पुच्छिअ-दोवारिएण) राजा (कुमारपाल) के द्वारा पूछे गये द्वारपाल से; (ति) ऐसा; (भणिअं) उत्तर प्रदान किया गया कि; (आम) हाँ; (गिम्ह-सिरी) ग्रीष्म श्री (उपस्थित हो गई है); (णिव) यदि ऐसा नहीं होता (अर्थात विपरीत होता तो) इह यहाँ पर तो (उण्हा) उष्णता; (और) (कयिन-वणे) कदली वन में; (सीअला) शीतलता; (पेच्छ) देखो; (पुण्युलं) एक बार देख करके पुन: देखते हैं।

विष्पण — ''अव्ययम्''। १७४। अधिकारोयम् । इतः परं ये वक्ष्यन्ते आ पाद समाप्तेस्ते अध्ययसंज्ञका ज्ञातव्याः)।।

तं । ''वाक्योपन्यासे" (१७६) ॥ आम । ''आम अम्युपगमे" (१७७) ॥ णिव । ''णिव वैपरीत्ये'' (१७८) ॥ पुणरुत्तं । 'पुणरुत्तं कृत करणे'' (१७६) ॥

हन्दि विदेसो जीवइ हन्दि पिआ हन्दि कि पिआ मुक्का। हन्दि मरणं जमो गिम्हो हन्दि लवन्ति इस पहिआ॥२॥

श्चार्या—(हन्दि) खेद है कि; (विदेसो) हम विदेश में हैं; (और हमारी प्रियाएँ स्वदेश में —हमसे दूर हैं); (हन्दि) (कल्पना अर्थ में) — अरे—(कहीं); (जीवइ विजा) प्रिया जीवित हैं? (अथवा) (कि) क्या; (हन्दि) (प्रचाताप—खेद अर्थ में); (पिजा) प्रिया (मुक्का) विद्धुड़,गई (होंगी)? (भटक

गई होंगी) (हन्दि!) (निश्चय ही) (मरणं) (हमारी) मृत्यु हो जायगी। (हन्दि) (यह सत्य ही है कि) अरे! (जमो गिम्हो) यमराज रूप ग्रीष्म ऋतु (उपस्थित हो गई है) (इअ) इस प्रकार; (पहिआ) पथिक; (लवन्ति) परस्पर में बातचीत करते हैं।

टिप्पम-हन्दि। "हन्दि विषाद विकल्प पश्चात्ताप निश्चयसत्ये" (१८०)।

हन्द महु हन्दि परिमलिममं व भणिरेहि भसल-मिहुणेहि। उभ सहइ कञ्चणारो मउडो इव गिम्ह-लच्छीए॥३॥

सक्दार्थ — (महु हन्द) मधुको ग्रहण करो; (इमंपरिमलं हन्दि) इस पराग को ग्रहण करो; (व) (मानों ऐसा मँवरे अपने गुजारव द्वारा व्यक्त कर रहे हैं) ऐसा; (भणिरेहि) बोलते हुए (गुंजारव करते हुए) (भसल मिहुणेहि) भँवरों के जोड़ों द्वारा (जो ऋतु सुशोभित है); ऐसी ऋतु को (उअ) देखो। (गिम्ह-लच्छीए) ग्रीष्म-ऋतु रूप लक्ष्मी के; (मउडो इव) मुकुट के समान; (कञ्चणारो) यह कचनार का दूक्ष; (सहइ) सुशोभित हो रहा है।

टिप्पण-हन्द । हन्दि । "हन्द च गुहाणार्थे" (१८१)

जणिंग मिव धूवं पिव नित्त विश्व सोअरं विव सिंह व । मालारीओ सिनेहा नव-कञ्चण-केअइमुवेन्ति ॥४॥

शब्दार्थ — (जणिंण मिव) माता के समान; (धूवं-पिव-) लड़की के समान; (नित्त विअ) पौत्री के समान; (सोहरं विव) बहिन के समान; (सिह व) सखी के समान; (सिणेहा) स्नेहपूर्वक; (मालारीओ) मालाकार की स्त्रियाँ; (नव-कंचण-केअइअं) नूतन-स्वर्ण केतकी लता के पास; (उवेन्ति) उपस्थित होती हैं। (समीप जाती है फूलों के चयनार्थं)

टिप्पण—इमं व । जणींण मिव । धूअं पिव । नित्त विश्व सोअरं विव । सिंह व । 'भिव पिव विव व्व व विश्व इवार्थे वा । (१८२) इत्यादिना एते इवार्थे अध्ययसंज्ञकाः प्राकृते प्रयुज्यन्ते वा । पक्षे मजडो इव ॥

जेण अहुल्ला लवली वोलीणा णइ वसन्त-उउ-लच्छी।
फुल्लं च धूलिकम्बं तेण फुडा चेअ गिम्ह्-सिरी।।।।।
शब्बार्च—(जेण) जिससे; (णइ) निश्चय ही; (वसन्त-उउ-लच्छी;)
वसन्त ऋतु की लक्ष्मी; (बोलीणा) अतिकान्त कर दी गई हैं: हीन कोटि की

प्रमाणित कर दी गई; और सबसी नामक सता; (अहुस्सा) अविकसित ही रही; (तेण) उसी से; (भूसि कम्बं फ़ुल्स) चूलि कदम्ब नामक पुष्प-बृक्ष; (फुल्स) विकसित हुआ; और (चेअ) निश्चय ही; (गिम्ह-सिरी) ग्रीष्म-ऋतु; (फुटा) विकसित हो उठी।

हिष्यम-जेण। तेण। "जेण तेण लक्षणे" (१८३)

फुल्ल रच सुगन्ध रिचअ लयाण नोमालिआ बले रम्मा। जा किर मल्ली जा दूर जवा बले ते मयण-बाणा॥६॥

सन्दार्थ — (लयाण) सभी लताओं के मध्य में; (तुलना की हिष्ट से) (फुल्लच्च) निश्चयपूर्वक कूलों वाली; (च्चित्र) निश्चयपूर्वक; (सुगन्ध) सुगन्ध-वाली; (नोमालिआ) नवमालिका लता (बले) निश्चय ही अत्यधिक; (रम्मा) रमणीय है; (किर) निश्चयपूर्वक; (जा) जो मल्ली नामक लता के कूल और; (किर) निश्चयपूर्वक; (जा जवा) जो जवा के कुबुव हैं; (ते) वे; (बले) निश्चय ही; (मयण-बाणा) कामदेव के बाण हैं।

टिप्पण---णइ। नेअ। च्च । च्चिअ। "णइ नेअ चिअ च्च अवधारणे" (१८४) बले। "बले निर्धारणनिश्चययोः" (१८४)

सुत्ते जणिम्म जो हिर सद्दो चीरीण सुव्वए णवर। गाअइ किल तस्स मिसा णवरि वसन्तस्स गिम्ह-सिरि ॥७॥

वाक्दार्थ — (सुत्ते जणम्म) सोये हुए मनुष्य को भी; (हिर) निश्चय ही; (चीरीण) झींगुर नामक कीट का; (जो सहो) जो शब्द; (सुव्वए) सुना जाता है; (सुनाई देता है;) (णवर) केवल; (इसका कारण यही है कि) (गिम्ह-सिरी) ग्रीष्म ऋतु की लक्ष्मी; (वसन्त स्स णवरि) वसन्त ऋतु के बाद में; (तस्स मिसा) उस चिरी शब्द के बहाने से; (किल) निश्चय ही; (गाअइ) गायन करती है।

टिप्पण — किर । इर । हिर । "किरेर हिर किलार्थे वा" (१८६) पक्षे किल । णवर । "णवर केवाले" (१८७) ॥

णवरि । 'अानन्तर्ये णवरि" (१८=)

पहिआ अलाहि गन्तुं अणदइआण कुसलाई इह णाइं। माई इह एध हकी इअ व्य चीरीहि उल्लविअं॥द॥

क्राब्दार्थ — (पहिजा) अरे पिषकों ! (अलाहि गन्तुं) आगे मत जाओ; (इह) यहाँ पर —आगे; (अणदइजाण) पत्नि रहित पुरुषों के लिए; (णाई

### ११० कुमारमासचरितम्

कुसलाई) कुशल-क्षेम नहीं है; (इह माईँ एव) यहाँ पर; (आये) मत जाओ; (इअ) ऐसा; (ब्व) मानो; (चीरीहि) भींगूर द्वारा; (हद्धी) खेदपूर्वक; (उल्लिविक्ष) बोला गया।

> दिव्यज-अलाहि। "अलाहि निवारणे" (१८६) ॥ अण। णाइं। "अण णाइं नत्रचें" (१६०) माइं। "माइं मार्थे" (१६१) हद्धी। "हद्धी निर्वेदे" (१६२)

समुहोद्ठि अम्मि भगरे वेब्बे ति भणेइ मल्लि उन्चिणिरी। वारण-खेअ-भएहिं भणिउं वेब्बे वयंसे ति ॥६।

शक्वार्थ—(वेब्वे वयंसे) अरे सखी ! (त्ति) ऐसा; (भणिजं) सम्बोधन करके; (समुह-उट्ठिअम्मि) सम्मुख उपस्थित हुए; (भमरे) भँवरों को; (वारण-खेअ-भएहिँ) इनका निवारण करने पर इन्हें खेद होगा और उससे ये काटने दौड़ेंगे; इनके दौड़ने पर मुझे भय होगा; उस भय का; (वेब्वे) तुम निवारण करो; (त्ति) ऐसा; (मिल्ल उच्चिणिरी) मिल्लिका के फूलों का चयन करने वाली; (भणेइ) बोलती है।

टिप्पण-वेव्वे । 'वेव्वे मयवारणविषादे' (१६३) वारविनतानां संबद्धासंबद्धलपनकर्त्रीणां द्राक्षारसपानम् ।

वेव्व सिंह चिट्ठसु हला निसीद मामि रम जासि कत्थ हले। दे पिसअ किमिस रुट्ठा हुँ गिण्हसु कणय-भायणयं।।१०॥

शब्दार्थ—(वेव्वसिह) हे सिख; (चिट्ठसु) ठहरो; (हला) अरे! (निसीद) बैठो; (मामि) हे सिख; (रम) खेलो; (हले) अरे! (कत्थ जासि) कहाँ जाती हो ? (दे) अरे! (पिसअ) प्रसन्न होओ; (किम् रुट्ठासि) रुट्ट क्यों हो ? (हुं) लो; (कणय-भायणयं) सोने का बर्तन; (गिण्हसु) ग्रहण करो।

हुँ तुह पिओ न आओ हुं कि तेणज्ज सो हु अन्न-रओ। तुमयं खु माणइत्ता तस्स हु जुग्गा सि सा खु न तं।।११॥

शब्दार्थ — (हुं) (मैं पूछती हूँ कि); (तुह पिओ) तुम्हारा पति; (न आओ) नहीं आया; (उत्तर देती है—); (अज्ज) आज; (तेण) उससे; (कि) कुछ भी; (हुं) प्रयोजन नहीं है; (सो) वह; (मेरा पति) (हुं) निश्चय ही; (अभ रुओ) किसी अन्य स्त्री के साथ है; (तुमयं खु माणइत्ता) निश्चय ही तुम भानवती हो; (अर्थात् इसका दुःख तुम्हें अवश्य होना ही चाहिये); (हु) मेरी कल्पना है कि; (तस्स) सुम्हारे पति के लिये; (सा) वह; (पर स्त्री) (जुग्गा) योग्य हो सकती है; (खु) किन्तु; (तं) उसके लिये; (सि) तुम; (न) (योग्य) नहीं हो।

सिंह वव्वरो खु अह धीवरो हु एसो खु तुज्झ ऊ रमणो। ऊ इस्र हसेइ लोओ इमिन्म ऊ कि मए भणिअं॥१२॥

श्रव्यार्थ—(सिंह) हे सिंख; (तुज्ञ) तुम्हारा; (क) निन्दा-पात्र; (रमणो) पित; (खु) निश्चय ही; (वव्बरो) पामर है, मूर्ख है; (अह) अथवा; (एसो) यह; (हु) निश्चय ही; (धीवरो) घीवर है; (क) अरे; (इमिम) इसके प्रति; (लो ओ) लोक अर्थात् सखी-समूह; (हसेड) हँसती है निन्दा करती है; (क) अरे! (मए) मेरे द्वारा; (कि) क्या; (भणिअं) कह डाला गया है? (अर्थात् क्या इतना स्पष्ट मुझे कहना चाहिये था?)

क अच्छरा मह सही थूरे निक्किट्ठ कलह्-सील अरे। दासो सि इमाइ हरे सढो सि ओ ओ किमसि दिट्ठो ॥१३॥

शब्दार्थ—(ऊ) आश्चर्य है कि; (मह सही) मेरी सखी; (अच्छरा) अप्सरा के समान है; (थूरे) अरे निन्दनीय तूँ! (कलह-सील) कलह करने वाला है। (निक्किट्ठ) निकृष्ट—अधम है; (हरे) अरे ! (इमाइ) इस मेरी सखी का; (दासो सि) तू दास है; (सढो सि) तू शठ-गूढ अपराधी है; (ओ! ओ!) अरे ! अरे ! (पश्चाताप—दुख है कि) (किस दिट्ठो असि) क्यों दिखलाई पड़े हो ! (तुम्हारा मुख देखना ही पाप है)

अञ्वो नओ तुह पिओ अञ्वो तममेसि कीस कि एसो।
अञ्वो अन्नासत्तो अञ्वो तुझेरिसो माणो।।१४।।
शब्दार्थ—(अञ्वो) अरे! (तुह पिओ) तुम्हारा पित; (नओ) नम्न हो
गया है; (अञ्वो) अरे खेद है कि; (कीस) किस कारण से; (तम्मेसि) तुम खेद
करती हो? (कि) क्या; (ऐसो) यह (समीपवर्ती) (अन्नासत्तो); किसी अन्य स्त्री
के प्रति आसक्त है? (अञ्बो) आश्चर्य है कि; (तुज्झ) तुम्हारा; (एरिसो)
ऐसा; (माणो) अहंकार है।

अव्वो विज्ञस्स समओ अव्यो सो एइ रूसणो अव्यो। अव्यो कट्ठं अव्यो कि एसो सिंह मए वरिओ।।१४॥ शब्दार्थ — (अञ्बो) (आतम्द की बात है) कि (पिअस्स) पृति के आने का; (समजो) समय हो गया है। (अञ्बो) आदर अर्थ में; (ओ ! हो!; (सो एइ) वह आता है अथवा आ रहा है; (अञ्बो) (मय अर्थ में) अरे! (कसणो) (थोड़े से अपराध पर ही) क्रोध करनेवाला है; (अञ्बो) (विषाद अर्थ में); अरे; अरे; (कट्ठं) कच्ट की बात है कि; (अञ्बो) (परवात्ताप अर्थ में) अरे! अरे! (कि एसो) क्या यही है?— (जिसको) (सिंह) हे सिंख! (मए) मेरे द्वारा; (वरिओ) पति रूप में ग्रहण किया गया है।

अइ एसि रइ-घराओ वणे मिलाणा सि रइअ-दरविज्ञा। मुणिमो वणे न मुणिमो तं न वणे कहइ न जमङ्गम्॥१६॥

सन्यार्थ—(अइ) (सम्भावना अर्थ में) अरे ! (तू) (रइ-घराओ) रित घर से काम-क्रीड़ा-भवन से; (एसि) आ रही हो; (वणे) (सम्भावना अर्थ में) अरे ! (दइअ-दर-विलआ) प्रेमी द्वारा उपभोक्ता होती हुई; (थकावट से) (मिलासि) म्लान हो रही हो; (मुणिमो वणे न मुणिमो) चाहे हम जानते हों अथवा नहीं जानते हों; (वणे) किन्तु निश्चित है कि; (तं न) वह नहीं है; (जं अंगं न कहइ) जिसको कि अंगोपाङ्ग नहीं कहते हैं; (अर्था तेरे अंगोपांग दन्त नख-आदि द्वारा अत-विक्षत हैं; अतः अंगोपाङ्ग ही कह रहे हैं कि तुम उपभोक्ता हो)

दासो वणे न मुच्चइ मणे पिओ तुज्झ मु<del>च्च</del>इ स अम्मो । पत्तो खू अप्पणो च्चिअ तए सयं चेअ निउणाए ॥१७॥

शब्बार्थ—(मणे) मैं विचार करता हुं कि; (वणे) उस पर; (अनुकम्पा कर के इस अर्थ में) (तुज्झ पिओ दासो) तुम्हारा पित तुम्हारा दास है; (न मुच्चइ) (उससे) तुम नहीं छोड़ी जाती हो; (अम्मो) आदचर्य है कि, (स) वह; (तुम्हारे द्वारा) (मुच्चइ) छोड़ दिया जाता है। (खु) आदचर्य है कि; (अप्पणो) वह स्वयमेव; (च्चिअ) निरुचय ही; (पत्तो) तुम्हारे पास आता है; (तए निउणाए) तुझ चतुर के द्वारा; (सयं) वह स्वयमेव; (चेअ) निरुचय ही; (मुच्चइ) छोड़ दिया जाता है; (अर्थात् मेरी चतुराई ही है कि अत्यन्त नम्रत्रेमी-प्रियतम की भी तू अवगणना करती है; फिर भी वह तुझे नहीं छोड़ता है)

पाडिक्कं दइआओ ताण वयंसीओ पाडिएक्कं च। पत्ते अं मित्ताइं उअ एसो एइ भासन्तो ॥१८॥ म्ब्यार्थ - (पाडियक) प्रत्येक; (दहवाओ) स्त्रियों की; (ताण) उनकी; (वर्यसीओ) अनेक संस्थित हैं; (पाडिएक) प्रत्येक के; (प्ले अ) प्रत्येक-अलग-अलग; (मिलाइं) अनेक मित्र हैं; (उअ) देखो; (एसो) यह; (लुम्हारा प्रिय) (एइ) आता है अथवा आ रहा है। (अर्थात् प्रत्येक नायिका के अनेक प्रेमी; उनके अनेक सक्षियां और उनके अनेक मित्र-सक्षियां आदि हैं)

देवख तुहेसो दइओ कहिमहरा पुलइआ सि दट्ठुमिमं।
भणिमो न वयमिअरहा मृणिअमिमं एक्कसरिअं ति ॥१८॥
शब्दार्थ—(देक्ख) देखो; (तुह) तुम्हारा; (एसो) यह; (दइओ) प्रेमी
(है); (इहरा) यदि (प्रेमी) नहीं होता तो; (कहम्) क्यों; (अथवा कैसे) (इमं)
इस प्रेमी को; (दट्ठुम्) देख करके; (पुलइआ सि) पुलकित हो गई हो;
(वयम्) हम; (इअरहा) अन्यथा—(झूठं) (न) नहीं; (भणिमो) बोलते हैं।
(अथवा बोलती हैं) (इमं) यह; (एक्कसरिअं) आजकल; (का ही प्रेमी है);
(ति) ऐसा; (मुणिअम्) ज्ञात होता है।

मा तम्म मोरउल्ला दर-विअसिअ-बन्धुजीव कुसुमोट्ठि । अणुसोचसि धुत्तमिमं सरल-सहावे किणो रमणं॥२०॥

शब्दार्थ—(दर-विअसिअ-) जो फूल अर्घ विकसित हुआ है; ऐसे (बन्धुजीव-कुसुम) जपा-पुष्प के समान; (ओट्ठि) होंठवाली—ऐसी हे नायिका! (मोरउल्ला) व्यर्थ ही; (मा) मत; (तम्म) सेद कर; (हे) (सरल सहावे) हे सरल स्वभाव वाली! (किणो) क्यों; (इमम्) इस; (घुल्तम्) धूर्त— शठ; (रमणं) पति को; (अणुसोचिस) चिन्ता करती है; (अर्थान् दुष्ट की दुष्टता का विवार नहीं करना चाहिए)

हिष्णम — तेश्वे 1 वेग्व । "वेश्व चामन्त्रणे" (१६४)
हला । मामि । हले । "मामि हला हले सख्या वा" (१६४) पक्षे सिंह ।
दे । "दे संमुखी करने च" (१६६)
हुं । "हुं दानपृच्छानिवारणे" (१६७)
हु । खु । "हु खु निश्चयवितर्कसम्भावनिवस्मये" (१६८)
क । "ऊ गहीक्षेपविस्मयसूचने" (१६६)
थू । "यू कुत्सायाम्" (२००) ॥
दे । अरे । "दे अरे संभाषण्रिकलहे" (२०१) ॥
हरे । "हरे क्षेपे च" (२०२) ॥

### ११४ कुमारपासकरितन्

कत्वो । "अन्तो सूचना दुःस संगायणापराध-विस्मयानन्दादर भय वेदविभाद-पश्चातापे" (२०४) ॥

मइ। "अइ संभावने" (२०५)।।

बर्णे । ''वणे निश्चय विकल्पानुकम्प्ये च'' (२०६) ॥

मणे। "मणे विमर्शे" (२०७)॥

अम्मो । "अम्मो आश्चर्ये" (२०८)

अप्पणी । "स्वयमोर्थे अप्पणी न वा" (२०६) पक्षे सयं।

पाडिनकं । पाडिएककं । ''प्रत्येकमः पाडिक्कं पाडिएक्कं'' (२१०) पक्षे पत्ते अं ।

उआ। "उआ पश्ये" (२११) पक्ष देक्ख ।
इहरा। "इहरा इतरया" (२१२) पक्ष इआरहा।।
एक्क सिरअं। "एक सिरअं झिगिति संप्रति" (२१३)
मोरउल्ला। "मोरउल्ला मुद्या" (२१४)
दर। "दरार्घाल्पे" (२१४)
किणो। "किणो प्रक्ते" (११६)
[इ।जे।र। "द्यादयः" (२१८)

इति प्राकृत द्वयाश्रय महाकाव्ये अष्टमस्याध्यायस्य उदाहरण प्रतिपादनद्वारेण द्वितीय पादः सम्पूर्णः

वार-विलया इ एआ गिम्ह-सुहं माणिउं पयट्टा जे। इअ जं वि तं पि लविराओ पिअन्ति र पिक्क-दक्ख-रसं॥२१॥

शब्दार्थ—(एआ) ये; (बार-विलया) वार-विनताएँ—वेश्याएं; (इ) पाद पूरणार्थ; (गिम्ह-सुहं) ग्रीष्म-ऋतु के सुख को; (माणिउं) मनाने के लिए; (पयट्टा) प्रवृत्त हुई। (जे) पाद पूरणार्थ; (इअ) इस प्रकार; (जं वि तं वि) जैसा-वैसा-सभी प्रकार का; (जो भो मन में आया—वैसा) (लविराओ) बोलती हुई; (र) पाद पूरणार्थ; (पिकक-दक्ख-रसं) पकी हुई दाख के रस को; (पिअन्ति) पीती हैं।

एक्केक्क मेस स मह अम्बो वि हु एक्कमेक्कमेसो सो । लोआ हणिही पहिआऽलीण रवेणेसमाह वर्ण ॥२२॥ कार्यार्थ (एसनेक्कस्) पृथक् पृथक् स्प से अत्येकः (एस स महू) यह वही महुआ नामक बृक्ष हैं: जो किः (एक्कमेक्कः) पृथक् पृथक् रूप से अत्येकः (एसो सो अम्बो वि) यह वही आमवृक्ष भीः (हं) निरुवय हीः (लोआ) हे लोगो ! (पहिंका) (उपरोक्त वृक्ष)ः पिषकों कोः (हिण होः) (गिर करके) भार डालेंगेः (मानो यह उक्तिः)ः (इमस् वणः) यह जंगसः (अलीण रवेणः) अमरों के गुञ्जारव के (रूप में)ः (आहः) बोला अथवा बोलता है। (अन्योक्ति यह भी हो सकती है कि हे मुसाफिरो ! आम और महुओं के वृक्ष के नीचे चोर बैठे हैं; अतः उनके नीचे मत जाओ।)

विष्यच — एक्कमेक्कम् । "वीष्स्यात् स्यादैः" (इत्यादिना वीष्सार्थात् पदात् परस्य स्यादेः स्थाने स्वरादौ बीष्सार्थे पदे परे मो दा। पक्षे एक्केक्कम् ।।

अम्बो। "अतः सेडोंः" (२) डो वा॥ लो आ। पहिआ। "जश्शसो लुक्" (४)

इमं । ''अमोऽस्य'' (५) ''इति अमोऽस्य लुक्" । ''शेषेऽदन्तवत्'' (३.१२४) इत्यदन्तवत्तवत्।

अलीण । रवेण । "टामोर्णः" (६) इति टाया आमरुच णः

खज्जूरेहि पिआलेहिं फणसेहिँ अवि दंसिअ-फलत्तो।

हरिसाओ दूराउ वि उज्जाणिममं न को सिहइ ॥२३॥ श्रम्बार्य—(खज्जूरेहि) खजूरों के द्वारा; (पिश्वालेहिं) चिरौजी के द्वारा; (फणसेहिं) कटहर के द्वारा; (दंसिश्व-फलत्तो) दिखला दिये हैं फल-खजूर-चिरौजी-कटहर फल जिससे (अर्थात् इन फलों को देख करके; (हरिसाओ) हर्ष में; (दुराउ वि) दूर देश से भी; (इसम् उज्जाणं) इस उद्यान को; (को) कौन; (न) नहीं; (सिहइ) इच्छा करता है (अर्थात् इस उद्यान में फल साने के लिये और आनन्द उठाने के लिए दूरस्य होता हुआ भी कौन नहीं आना चाहेगा।)

बज्जूरेहि। पित्रालेहि। फणसेहिं ''मिसो हि हिं हिं" (७)
सिरिसाहितो तह किसुआहि बजला य महमहिअ गन्धो।
देसत्तो गामाओ नयराउ वि कं न आणेइ॥२४॥
क्रांब्सचं—(सिरिसाहिन्तों) शिरीष जाति के फूल से; (तह) तथा;
(किसुआहि) किंग्रुक जाति के फूल से; (म) और; (बजला) बकुल जाति के

### ११६ | कुमारपासचरितम्

पूल से; (निकलती हुई) (मह महिका) फैबी हुई; (=फैल करके) (गन्धो) मन्धः (देसत्तो) देशों से, (गामाओ) ग्रामों से; (नगराउ) नगरों से; (वि) श्रीः (कं) किसकोः (आणेइ न) (आकिषत करके) नहीं ले आता?

(अर्थात् इन फूलों के गन्छ से आकर्षित होकर दरस्य-जनता अपने

आप ही चली आया करती है)

हिप्पण-फलन्तो । हिरिसाओ । दूराउ । सिरिसाईं तो । किंसुबाहि बउसा । "ङ सेस् तो दो दु हि हिन्तो लुक्" (=) इति ङ से षड् आदेशाः ॥ पत्थाहिन्तो रामसुन्तो देवेसराहि जि अणूणो । धारा-हरस्स मज्झे तओ गओ सज्जिअम्म निवो ॥२४॥

शब्दार्थ—(पत्थाहिन्तो) पांडवों से; (रामेसुन्तो) रामचन्द्र-परशुराम बलभद्र से, (देवेसराहि) इन्द्रों से; (वि) भी; (अणूणो) (जो राजा जरा भी) अन्यून याने कम नहीं या अर्थात् सर्वोत्तम था ऐसा; (निवो) राजा कुमारपाल (धाराहरस्स-) जल यंत्रमय घर के; (सिज्जिअम्मि) सभी साधनों से परिपूर्ण; (मज्झे) मध्य में; (तआ), तब याने भीष्म ऋतु के अगगमन का पता चलने पर; (गओ) स्नान करने के लिया स्नान घर में गया।

दिथ्यण—देसतो । गामाओ । नयराउ । पत्थाहिन्तो । रामेसुन्तो देवे-सराहि । "म्यसस् तो दो दु हि हिन्तो सुन्तो" (६) इति म्यसः षड् आदेशाः

घारा-हरस्स । "ङसः स्सः" (१०)

मज्ङो । सज्जि अस्मि । "डे स्मि डः" (११) इति ङे डित् एकारः स्मिश्च ॥

रेल्लन्ता वण-भागा तओ पलोट्टा जवा जलाणोघा। वामाउ दाहिणाओ समुहत्तो पिच्छमाहिन्तो ॥२६॥ शब्दार्थ—(वणभागा) जंगल के भागों को; (रेल्लन्ता) सरावोर करते हुए; (जलाण-ओघा) जल का विशालसमूह; (जवा) तेजी से; (वामाउ) बाये हाथ की ओर से; (दाहिणाओ) दाहिने हाथ की ओर से; (समुहत्तो) सन्मुख से; और (पिच्छमाहिन्तो) पीछे की ओर से, (पलोट्टा) (आना प्रारम्भ हुआ); बहने लगा।

दिप्पण-प्लावमते क्यादित्वात् (४ ३१५) रेल्लादेशः ॥ वेदअ-मयर-मुहाहि अ आत्मूल-सिरं च फलिह-सम्भाओ । वारोत्तरङ्गयाओ नीहरिआ बारि - धाराओ ॥२७॥ सन्देश (वेद्रवं नवर मुह्ति) वेदिनों पर स्थित (पाषाण-निर्मित) नगरों के मुख्तें से (क) बोर (फिलिह-चम्पान)) स्फटिक से निर्मित स्तंभों से; (बा-मूल-सिरं) नीचे के भाग से (याने मूल से लगाकर ऊपर तक के भाग से; (वारोत्तरङ्ग् यानो) द्वारों के ऊपर की लकड़ियों से: वाने द्वारों के उत्तरांग भागों से; (वारि-भारानो) जल की धाराएँ (नीहरिजा) निकलने लगीं।

 $t = \frac{f}{2}$ 

पंचाति आहि मुक्कं कन्नेसुं तो जलं महासुंतो। हत्थेहितो चरणाहितो बन्छाहि उअरेहि॥२८॥

शब्दार्थ — (पँचालि आहिं) काष्ठ निर्मित पुत्तलियों द्वारा (अपने) (कन्ने-सुन्तों) कानों से; (महासुन्तों) मुक्तों से; (हस्येहिन्तो) हाथों से; (चरणाहिन्तो) चरणों से; (जबरेहिं) उपर = पेटों से और (बच्छाहि) वक्षस्थलों से (जलं) जल (मुक्क) छोड़ा गया (अर्थात् पुत्तलियों के समस्त अंगोपांग से जल की घारा बहने लगी।

टिप्पण-कन्नेसुन्तो । मुहासुन्तो । हत्येहिन्तो । चरणाहिन्तो वच्छाहि । उअरेहि । 'म्यासि वा'' (१३) म्यसादेशे अतो दीर्घो वा ।

वएणं सम-विसमे पूरन्तेहिं जलेहि कूगेहि। खन्देसु तुसार-मिसा तरूहिं पुलउ व्व पायडिओ।।२६॥

शब्दार्थ—(कूवेहि) कुओं से; (यंत्रों द्वारा निकालकर) (जलेहि) जल-समूह द्वारा; (वेएणं) वेगपूर्वक; (सम-विसमे) सम-विषम-स्थलों को; (पूर-न्तेहिं) परिपूर्ण करते हुए; (तरूहिं) वृक्षों द्वारा; (तुसार-मिसा) वर्फ के कणों के बहाने; (खन्वेसु) ऊपर के भागों पर; स्कन्धों पर(पुलउब्ब) रोमाञ्चित हुए के समान; (पायडिओ) अकटित किया गया (अर्थात् वृक्षों के ऊपर जल-कण दिखलाई पड़ते थे)

टिप्पण — वेएण । सम-विसमें । "टाणमस्येत्" (१४) इति एकारः ॥ कन्नेसुन्तौ इत्यादि । पूरन्तेहि । जैलैहि । क्रवेहि । खन्देसु । "मिस्न्य-स्सुषि" (१४) एकु अत ए ॥

# ११८ कुमारवासचरितम्

दट्दुं तं छणमच्छीहि जणो उज्जाण-भूमिसु अयन्तो । तत्थ गिरीसु तरूओ गओ गिरीओ तरूसुं च गा३०॥

सम्बार्च— (अच्छीहिं) आंखों द्वारा; (तं छणम्) उस जल यन्त्र के) उत्सव की; (दट्टुं) देखने के लिए; (जणो) लोक-समूह; (उज्जाण-भूमिसु) उद्यान की भूमि पर; (अमन्तो) समाविष्ट नहीं होता हुआ; (अतः) (तत्य) वहां पर; (तरुओ) वृक्षों पर सं; (गिरीसु) पर्वतों पर; (च) और; (गिरिओ) पर्वतों पर से; (तरूसुं) वृक्षों पर; (गओ) जाता था; (अथवा जा रहा था) (अर्थात् भीड़ की बहुलता से जन-साधारण उत्सव को भली मांति देखने कें लिए सुयोग्य स्थान की तलाश में इधर-उधर वृक्ष से पर्वत पर; और पर्वत से वृक्ष पर आता-जाता रहता था)

टिप्पण-तरुहि। अच्छीहि। गिरी सु। तरुओ। गिरीओ। तरूसुं।

"इदुतो दीर्घः" (१६) क्विचन्न । भूमिस् ।।

पक्खेसु चउसु दारेसु चऊसु चऊहि साल भञ्जीहि।
चउहि करएहि तुल्लं पलोट्टिबं वारि - धारीए।।३१।।
भक्षार्य— (चउसु पक्खेसु) चारों बाजुओं में; (चउसु दारेसु) चारों ही
द्वारों में; (चऊहि साल भजीहि) चारों ही हाथों में स्थित घड़ों द्वारा पुतलियों
से; (तुल्लं) समान रूप से (धारीए) धारा से (वारिजल पलोट्टिबं) जल
प्रवाहित हो रहा था।

थम्भ-सिहराहि चउओ चऊ ओ वेई-मुहाहि सिञ्चीअ। कील-गिरी कील-तरू जल-पूरो उठं अमन्द-गई।।३२।। शब्दार्थ-(चउओ थम्भ-सिहराहि) चारों ही स्तम्भ शिखरों से; और (चऊ ओ वेई-मुहाहि) चारों ही वेदियों के मुखों से; (अमन्द-गई) तीव्र गित से; (उठं) महान्; (जल-पुरो) जल-पूर ने; (जल प्रवाह ने) (कील-गिरी) कीड़ा, करने की पहाड़ियों को और; (कील-तरू) क्रीड़ा करने के वृक्षों को; (सींचीअ) सींचा।

हिष्पण—चउसु। चऊसु। चउहि। चऊहि। चउओ। चऊओ। 'चतुरो वा" (१७) इति दीर्घो वा॥

कीलगिरी। कील-तरू। "लुप्ते शसि" (१८) इति दीर्घः

साऊ जलोह-पन्ती जइ एसा कि दहि महुं कि वा। इअ-नम्म-पडू जल-पाण-रई लवइ म्ह विड-लोओ॥३३॥ शब्दार्थ—(साउ) स्वाद वाली; (जद्द) यदि; (एला) यह (जलोह-पत्ती) जल-समूह की पंक्ति वा बारा (है तो) (कि) क्या (यह) (विहि) दही है; (कि बा) अथवा क्या; (महुं) मधु है। (इज) इस प्रकार; (नम्म-पहूं) हैंसी मजाक में पहु; क्रीड़ा—केली में चतुर; (जल-पाण-रई) जल-पान में रुचि रखने वाला; (विड-लोओ) विट=मडुओं का समूह; (लवइ म्ह) बातचीत करता था।

दिष्पण—साऊ। पन्ती पहू। रई। "अक्लीबे सी" (१६) इति दीर्घः। अक्लीब इति किस्। दिहं। महुं। केचिद् दीर्घत्वं विकल्प्य मादेशिमण्छन्ति। उरुं अमन्दनाई॥

मयणग्गउ तह विरग्गओ वि सन्धुक्तिआं चिरं जेहि। अइ-मलय-वायओ वायउ व्व हुआ जल-प्यवहा॥३४॥

शब्दार्थ (मयणगण्ड) मदन-कामदेव की अग्नि; (तह) तथा; (विरह-गाओ) विरह की अग्नि; (वि) भी; (जेहि) जिन (जल-धाराओं) द्वारा; (चिर) दीर्घकाल तक; (संधुक्किया) प्रज्वलित की गई है; (अतः वे); (जल-प्पवहा) जल के प्रवाह; (वायउ व्व) वायु के समान; (हुआ) हुई (वायु रूप कैसा था? उत्तर (अइ-मलय-वायओ) शक्ति में जो मलय-वायु को भी अतिक्रान्त कर गईं हों; ऐसी; (इस प्रकार वे जल-धाराएँ इतनी शक्ति-शालिनी थीं)

जलिअग्गिणो व्व जल-वाउणो वि विरहीण साहवो नासि । अह वा विहिम्मि वामे साहू वि न साहूणो हुन्ति ॥३४॥

श्रव्यार्थ—(जिल अगिणो क्य) प्रज्वलित अग्नि के समानः (जल-बाउणो) जल मिश्रित वायुः (वि) भीः (बिरहीण) विरही-प्राणियों के लियेः (साहवो) उपकारकः (शान्ति-प्रद) (नासि) नहीं हैं: (अहवा) अथवाः (बिहम्मि वामे) विधि के प्रतिकूल होने परः (साह वि) साधु भीः (उप-कारक मी) (साहुणो) साधुः (न हुन्ति) नहीं होते हैं: (अर्थात् माग्य के विप-रीत होते ही अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाते हैं।

हिष्पण-मयणगगत विरहग्गओ। वायओ वायउ। "पु सि जसो डउ

डमो वा" (२०) इति वर कमो इत्यादेशी पक्षे बिगणो । वारणो ।

कीला-गिरिणो साहउ कीला-तरुणो वि साहओ जाया। नीक-पवाहेहि जओ गिरी तरू वा जल-सलोणा॥३६॥ श्रव्याय — (नीक पवाहेहि) छोटी-छोटी निषयों के प्रवाहों से; (कीला-गिरिणों) क्रीड़ा करने के पर्वत; (साहउ) सुन्दर; (जाया) हो गये हैं; (कीला तरुणों वि) क्रीड़ा करने के वृक्ष भी; (साहओं) सुन्दर; (जाया) हो गये हैं। (जओं) क्योंकि; (गिरि तरू वा) पर्वत अथवा वृक्ष; (जल-सलोणा) जल से सौन्दर्य युक्त (हो जाया करते हैं)

हिष्यम-साहवो। "वोतो डवो" (२१) इति जसो डित् अवो। पक्षे

साह । साहणो । साहउ । साहओ ।

उच्चिणिअ बहू तरुणो काउं गिरिणो व्व बहु-कुसुम-रासी। गिरिणो तरुणो अ तले कुसुमा भरणाइँ रइआईँ॥३७॥

शब्दार्थं—(बहु तरुणो) अनेक वृक्षो को; (शिरिणो क्व) पहाड़ों के समान; (काउँ) (उँचाई में) करने के लिये; (बहु-कुसुम-रासी) बहु-विध-वर्णीय-पुष्पों के ढेरों को (उच्चिणिअ) चुन करके; (गिरिणो) पर्वत के; (अ) और; (तरुणो) वृक्ष के; (तले) नीचे; (कुसुमा भरणाई) पुष्पों के आभूषण; (रइआई) (नायक-नायिकाओं द्वारा;) रचे गये—तैयार किये गये।

टिप्पण-कीला-गिरिणो । कीला-तरुणो । तरुणो । गिरिणो "ज्जवश-

सार्णो वा" (२२) इति णो। पले गिरी। तरू। बहु। रासी।

गुरुणो कीला-गिरिणो निवडिअ निज्झर-जलाइँ जायाइँ। चन्दण-घुसिणस्लाइं दहिणो महुको सिरि-हराइं॥३८॥

शब्दार्थं — (गुरुणो-कीला-गिरिणो) महान् क्रीड़ापर्वत से; (निविडिव) निकल करके, (वहाँ से गिर करके,) (निज्झर-जलाइँ) झरने के रूप में बहता हुआ जल; (चंदण-ष्रुसिणल्लाइं) चन्दन-कुंकुम-केशर से मिश्रित होता हुआ; (दिहणो) दही की; (और) (महुणो) मधु की; (सिरि-हराइँ) शोभा को हरण करने वाला, (जायाइं) (वह जल) हो गया (अर्थात् जल दही शहद से भी अधिक कान्तिवाला चन्दन-केशर के कणों के संमिश्रण से हो गया।

लीला-गिरीउ चिङ्गम-गुरूउ निज्झर-जलाइँ सहिआइँ। अखलिअ-गइस्स किर रइ-पहुस्स जय-वेजयन्तीओ ॥३६॥

शब्दार्थ—(चंगिम-गुरुउ) जो सौंदर्थ में नश्च किता में महान है; ऐसे; (लीला-गिरीउ) क्रीड़ा करने के पर्वत से; (निकलने वाला) (निज्झर-जलाई) झरने के रूप से बहने वाला जल, (अखलिअ-गइस्स) अस्खलित गतिवाले;

अविलंबित बाजावाने; (रक्-पहुस्स) रित-पित-कामधेव की; (जय-वेजयन्ती को) जय-पताका के समान (किर) निर्वचय ही; (सिहआई) सुधौमित हुआ (जस में स्थित इवस्य और निर्यंसत्य के कारण से जयपताकावत् वह जल सुशौभित हुआ।

हिप्यण-विरिणो । तरुणो । गुरुणो । कीलागिरिणो । दहिणो । महुणो । "ङसिङसोः पुल्कीचे वा" (२३) इति णो । पक्षे गिरीउ ।

गुरूउ । गइस्स । पहुस्स ।

1, 1

रइ-अहिबइणा पहुणा तद्दआ पबलेण तरुण-मिहुणाण । दहिणा दिंह व महुणा महुं व मिलिअं मणेण मणं ॥४०॥

शब्दार्थं—(तइवा) उस समय में (जब कि पर्वत से क्रोड़ा करता हुआ और गिरता हुआ झरने का जल प्रवाहित हो रहा था); (पबलेण) दुर्दमनीय अतएव शक्तिशाली; (पहुणा) सर्वत्र अपना साम्राज्य होने से प्रभु स्वरूप ऐसे; (रइ अहिवइणा) रित-अधिपति-कामदेश से (सरुण मिहुणाण) तरुण दम्पत्तियों का; (दिहणा दिहें व) दही का दही के साथ; (महुणा महुं) मधु का मधु के साथ; (जिस प्रकार संमिश्चित होकर एक रूप हो जाता है; वैसे ही) (मणेण मणं) उन स्त्री-पुरुषों का मन से मन का (परस्पर में) एक रूप से (मिलिअ) मिलान हो गया।

टिप्पण-अहिबङ्णा । पहुणा । दहिणा । महुणा । "टो णा" (२४) इति णा । ङसिङसोरित्यस्य म्याबृत्ति रिप । इदुत इत्येव मणेण । ट इति किम् । दिहं महुं ॥

मणं। "क्लीबे स्वरान् व् से:" (२४) इति से: म्। केविद् अनुनासिक भपीच्छन्ति तदा। दहिँ महुं॥

कुरुलं-जलाइं अइसीअलाइँ विमलाणि पेच्छ पवहन्ति । इअ भणिरा महिलाओ जल-केलि-छणे पयट्टाउ ॥४१॥

शब्दार्थ —(विमलाणि-) स्वच्छ — मैलं रहित; (अइसीअलाइँ) अति शीतल; (कुल्लं जलाइँ) छोटी-छोटी; निर्द्यां का जल; (पवहन्ति) प्रवाहित हो रहा है; (सो;) वह (पेच्छ) देख, (इअ) ऐसौ; (मणिरा) कहती हुई; (महिलाओ) महिलाएं; (जल-केलि-छणं) जल क्रीड़ा के उत्सव में; (पयट्टा) प्रवृत्त हुईं (उ) पादपूरणार्थ।

हिष्यकः जलाई । अइ सीखलाई । विमलाणि । "जश्मस-ई इंणयः सप्राग् दीर्घाः" (२६) ॥

बतकेलि:४२-७७

हाराविल-मुत्ताउ वि जलाहयाओ जलम्मि निवडन्ता । अगणिय जले विलुलिआ का वि मयच्छी हसन्ती आ।।४२॥ शब्दार्थ—(जलाहयाओ) जल के आघातों से; (जलम्मि) जल में; (निवडन्ता) पड़ते हुए; (हाराविल-मुत्ताउ) गलहारों के मोतियों को; (वि) भी; (अगणिय) नहीं गिन करके (याने उनकी उपेक्षा करके); (का वि) कोई एक; (मयच्छी) मृगाक्षी; मृग की आंखों के समान आंखों वाली; (हस-न्ती) हुँसती हुई; (आ) आश्चर्य है कि (जले) जल में, (विलुलिआ) डूब गई (इबकी लगाने सगी)।

टिप्पण—महिलाओ पयट्टाउ। मुत्ताउ जलाहयाओ। 'स्त्रियाम् उदौती वा" (२७) इति जम्हासोः (प्रत्येकम्) उदौतौ सप्राग्दीकौ । पक्षे भणिरा। निवडन्ता।

मउवीओ तणुवीआ पेन्छ जले संचरन्ति लीलाअ। रम्माइ बहु-विहाए ठाणं अच्छर-सरिन्छाओ ॥४३॥

श्वार्थ—(मजवीओ) कोमल कान्तिवाली; (तणुवीआ) पतले शरीर-वाली; (अच्छर-सरिच्छाओ) अप्सराओं के समान मुन्दर; (रम्माइ) रमणीय (और) (बहु-विहाए) अनेक विष; (लीलाओ) लीला से; (जले) जल में, (संव-रन्ति) विचरण करती है; ऐसी इन्हें; (पेच्छ) देखो (विभक्ति अन्तर अर्थ में) रमणीय— अनेक विध-लीला के; (ठाणं) स्थान को; (पेच्छ) देखो;

पिच्छ ह जल-लहरीए एन्तीइ उदिञ्चरीअ पिडरीआ।
खेलिन्त मज्झ-लुलिया सभराइअ-तरल-कबरीओ।।४४॥
शब्दार्थ—(एन्तीइ) (जल में) आती हुई; (उदिञ्चरीअ) (तैरती हुई)
(जल के) ऊपर आती हुई; (पिडरीआ) (जल में) नीचे जाती हुई; (जल-लहरीए;) जल-लहरी में; (मज्झ-लुलिआ) मध्य में डूबती तैरती-लीला करती हुई; (सभराइअ-तरल-कबरीओ) (जल में लीला करने से) जिनकी चंचल वेणियाँ मछली के समान प्रतीत होती हैं ऐसी; स्त्रियाँ; (खेलिन्त) खेल रही हैं; (इअ) ऐसा; (पिच्छ) देखो। (ह) पाद पूरणार्थ।

अहि-लोभ-वहूए सुर-वहूइ तह जक्ख - किनर-वहूछ। रूवाहि आउ दइआ तडत्थ-तरुणेहि इअ भणिआ।।४४॥ सम्बार्च (बहि सोज वहूए) अथोगोक की बहुआं से; (पाताल-लोक की वधुओं से); (सुर-बहूद) देवताओं की बहुओं से; (तह) तथा (जक्स-किनर-बहुआ) यक्ष-किनर की वधुओं से; (क्षाहि जाउ) अधिक कपवाली; (अतएव देव वधुओं से श्रीक्ठ); (बहुआ) ये प्रेमिकाएँ (हैं) (इस) ऐसा; (तहत्य-तरुणेहि) तटस्य तरुण पुरुषों के द्वारा; (भणिआ) विजित की गई हैं।

हिष्यण हसन्तीआ। तण्वीका। "ईतः सेघ्या वा" (२८) इति आ:। पक्षे मयच्छी।

को वि वहूओ अइब्रेअराउ खें बेअरीण पच्चक्खं। रममाणीउ अकालीउ लहिअ गण्डूसमुद्धसिओ ॥४६॥

हान्यार्थ—(अइलेअराज) जिसने विद्याघर की बहुओं को रूप-सौंदर्य में हीन कोटि की अपने सौंदर्य से प्रमाणित कर दी हैं (ऐसे) (रममाणीज) क्रीड़ा करती हुई—से; (अकालीज) अनुकूल आवरण नहीं करनेवाली से; ऐसी (उपरोक्त तीनों विशेषणों वाली), (बहुओ) बधु से कोई नामक (ले) आकाश में (सेअरीण) लेचरी से; (पज्चक्लं) उसके समान ही प्रत्यक्ष रूप से; (नायक तट पर खड़ा था और नायिका जल में कुछ दूर पर बी नायिका ने वहीं से मुख द्वारा जल का कुल्ला फेंका और नायक ने झट से अपने मुँह द्वारा उसे झेल लिया); (गण्डूसम्) मुख-जल=कुल्ले का जल; (लहिअ) प्राप्त करके; (उद्धिओ) पुलकित हुआ—प्रसन्न हुआ।

टिप्पण — लीलाअ। रम्माइ। वहु-विहाए। लहरीए एन्तीइ उदिञ्च-रीअपिंडरीआ। वहूए। वहूइ। वहूअ। वहूआ। इति वा पाठः। "टाङ स्ङे-रद् आद् इद् एद् वा तु ङसेः" (२६) इति प्रत्येकम् अन् आत् इन् एत् इत्यादेशाः ङसेस्तु वा। पक्षे वहूओ। इत्यादि। टादीनाम् इति किम्। सरिच्छाओ इत्यादि।

लीलाअ । रम्माइ । बहुविहाए इत्यादि । "नात आत्" (३०) इति स्त्रियाम् आदन्ताट्टादीनाम् आ आदेशो न ॥

केअरीण। "प्रत्येय ङीर्न वा" (३१) अणादि सूत्र ण प्रत्यय निमित्ती यो ङीरुक्तः (है॰ २४:२०) स स्त्रियां नाम्नो वा। पक्षे केअराउ॥

रममाणाए कालाइ इमीए कीइ काइ अ इमाए। रे अज अजांइ रमसे ति का वि भणिउं हणीअ पिअं ॥४७॥ शब्दार्थ (रममाणाए) क्रीड़ा करती हुई (के साथ) (कालाई) तिर-स्कार करनेवाली (के साथ); (काई) कुत्सित के साथ; (इमीए कीई) ऐसी किसी भी; (अजाई) जी प्रिय चित्त-रंजन कला में अनिपुण हैं—अतएव पशु समान ऐसी; (इमाए; इमाए) ऐसी-ऐसी नायिकाओं के साथ; (रे अज) हे बकरे के समान बुद्धि रखने वाले नायक! (रमसे) तू खेलता है; (ति) ऐसा; (का विं) विस्ती एक नायिका ने (भणिज) कह करके; (पिअ) अपने प्रेमी की; (हणीअ) जल से चोट पहुंचाई अर्थात् उसकी ओर जल फेंका।

टिप्पण-रममाणीं । अकालीं । इमीएं । "अजातेः पुंसः" (३२) अजातिवाचिनः पुंलि कृत्त् स्त्रियां वर्तमानाद् डी वी । पक्षे रममाणाए । कालाइ । इमाए ।

जीओ तीओ मुद्धा जाओ ताओ वि तह विअड्ढाओ । तरुणीण जाण ताण वि जल-दन्द-रणे पयट्टाओ ॥४८॥

शब्दार्थ—(जाण ताण तरुणीण) जिन उन तरुण स्त्रियों के मध्य में (जीओ तीओ मुद्धा) जो वे मुख्यस्वामाविक मनोहर नायक; (तह) तथा; (जाओ ताओ) विअड्ढाओ) जो वे विदग्ध-कटाक्ष-निक्षेप आदि क्रियाओं द्वारा प्रियाओं को रोकने में चतुर—ऐसे नायक; (वि) भी; (जल-दन्द-रणे) जल द्वन्दरण में—जल-क्रीड़ा में; (पयट्टाओ) प्रवृत्त हुए।

अच्छीण कज्जल सिरि जा सा गलिआ न काण उम्मीही। कंपि हुतं नयण-सिरि ता पत्ता जं जणो सिहइ॥४६॥

शब्दार्थ—(जा) जो; (अच्छीण) आंखों की (कज्जल सिरी) काजल की शोभा थी; (सा) वह (शोभा) (काण) किन्हीं-किन्हीं के; (उम्मीही) जल की लहरों से (न) नहीं (गिलक्षा) गलकर नष्ट हुईं। (हु) आश्चर्य है कि; (कं पि) अवर्णनीय (तं) उस; (नयणिसिर्र) आंखों की शोभा को; (ता) वह नायिका (पत्ता) प्राप्त हुईं (जं) जिस (शोभा को); (जणो) पुरुष अथवा नायक; (सिहइ) चाहता है। (जल में स्नान करने से आंखों का कज्जल नष्ट होता ही है, परन्तु इन आंखों की स्वाभाविक मनोहरता ऐसी थीं; कि बिना काजल के भी ये आंखों कज्जल की शोभा-युक्त दिखलाई पड़ती थीं।

विष्पण — की इका इ। जीओ तीओ। जाओ ताओ। 'किंग्रत्तदोऽस्य-मामि" (३३) एम्पः स्त्रियां कीर्वा। अस्य मामीति किम्।। जाण। ताण। जा। सा। काण। कंतं जं।।

# षणाकाहि-कथिन-छामे हिनहि-योरी हलइ-योरीहि। विलया-जलम्मि रमिका-ससाउ दुहिआउ वन्नोन्नं ॥५०॥

क्रव्यार्थ (घण-छाहि-कयिल-छाये) सघन छाया वाले नदली वृक्षों का प्रतिविध्य पड़ रहा है; जिसमें; ऐसे; (अलिम्म) जल में; (हलिह गोरी) हल्दी के समान गौर वर्ण वाली अपनी सिखयों के साथ; ऐसी; (विलया) विनिताएँ (रिमआ) क्रीड़ा करती थीं। वर्ण समानता से ऐसा प्रतीत होता था कि भानो (अन्नोन्नं) परस्पर में (ससाउ) बहनें हों; (व) अथवा; (दृहि आउ) पुत्रियाँ हों।

दिप्पण—छाहि छापे। हलद्दि-गोरी हलद्द-गोरीहि। "छायाहरिद्रयोः" (३४) अनयोः आप् प्रसङ्गें स्त्रियां ङीर्जी।

ससाउ । दुहि बाउ । "स्वस्त्रादेडी" (३५) इति स्त्रियां डित् आ: ॥

तर फलिहं कट्ठ अरे न लविस कि अज्ज मा लवसु अज्जो । पइ नेसि पई मेसु व भणीअ इस का वि जल-मज्झे ॥५०॥

शब्दार्थ — (अरे) हे स्वामि !) (कट्ठ) (तू) काष्ठ; (के समान है तो); (फिलह) इस खाई को; (तर) तैर जा, (अर्थात् काष्ठवत् निश्चेष्ट और निष्क्रीड़ावान् रहता है तो यहां से चला जा) (अज्ज) हे आर्थ ! (किं न लविंस) क्यों नहीं बोलते हो ? (अज्जो) हे आर्थ ! (मा लवसु) (भले ही) मत बोलो, (पड) हे पितदेव ! (न एिस) (पास में) नहीं आते हो; (व) अथवा (पई) हे पितदेव ! (मा एसु) (पास में) (भले ही) मत आओ। (इअ) इस प्रकार; (जल-मज्झे) जल-मध्य में (का वि) कोई एक नायिका (मणीअ)। बोली। (अथवा अपने पित से ऐसा कह रही थी)

टिप्पण - फिलहं। "हस्बोऽिम" (३%) इति ह्रस्वः॥ कट्ठ। "नाम-न्यात् सौ म-" (३७) इति 'क्लीके स्वरान् म् सेः" (३.२४) इति यो म उक्तः स न ॥

निग्धिणया सढ-पिअरं ओसर निग्धिणय मुरुष घिट्ठ पिअ। का वि जलन्तर-कड्डिवन-कडिल्लयं इअ भणीय पिअं॥५२॥

स्वान्यार्थ न (है) (लिप्यूप्प्या) हे ज्ञामा रहित ! (हे) (सब-पिवरं) हे दुव्हों के पिता समान (अर्थात् अत्यधिक दुव्ह) (ओग्रर) महां से हट जा; (हे) (निग्विषय) हैं निर्देश (हैं) (शिट्ठ-पिश) (है) घृष्ट याने जिलकी अधराध प्रत्यक्ष में स्पष्ट हो गया है—ऐसे तीच पुरुषों के पिता! अर्थात् शृष्ट शिरो-मिष!; (मुक्त) (मेरे वस्त्रों को) छोड़ दें; (मत पकड़); (इब) इस प्रकार; (का बि) कोई नाधिका! (जलन्तर-) जल के मध्य में हो; (किंद्रिक्स) सींच लिया है; (किंद्रिल्लय) किंट वस्त्र को जिसने; ऐसे (पिअं) अपने पित को; (भणीक्स) कह रही थी।

हिष्पन —अज्ज अज्जो। पइ पई। निग्चिणया निग्धिणय। "डो दीर्घो ना" (३८) इति डो दीर्घो ना।।

पिय। "ऋतोऽद् वा" (३६) इति अकारः अन्तादेशः पक्षे पिअरं। कत्तार कया किमहं सुणसु वयंसे निरिक्लसु वयंसा। अम्मो अन्नाइ पिओ रमए कीए वि इअ रुन्नं॥४३॥

शक्वार्थ — (है) (कत्तार!) हे कर्तार! ईश्वर! (किस्) इयों (अहस्) मैं; (कया) (तुम्हारे द्वारा) बनाई गई हूँ? (हे) (वयंसे) हे सिक्ष! (सुणसु) सुनो; (हे) (वयंसा) हे सिक्ष! (निरिक्खसु) (श्वर) देखो; (अस्मों) हे माता! (पिओ) मेरा पति; (अन्नाइ) किसी अन्य स्त्री के साथ; (रमणू) रमण करता है; (इअ) इस प्रकार; (कोए वि) किसी नायिका द्वारा; (कन्नं) (उपरोक्त बात कह कर) रो दिया गया (अर्थात् रोने लगी)

टिप्पण-पिशरं। "नाम्न्यरं बा" (४०) इति अरं। पक्षे पिश्र। नाम्नीति किम्। कत्तार॥

वयसे । "वाप ए" (४१) इति आप एत्वम् । पक्षे वयंसा । बाहुलकात् क्विचत् ओत्वमिप । अम्मो ॥

सिंह वर-वहु चयसु इमं गामणिमित्र खल पुणो वहूइ इह। वारिणि इमाइ रिमरं इस का वि सहीइ सिक्खविआ ॥५४॥

शब्दार्थ — (हे सिह) हे सिख ! हे (वर-वहु) हे श्रेष्ठ वधू ! (इह) ग्रीष्म-ऋतु में (वारिणि) जल के मध्य-भाग में (इमाइ वहूइ) इस; (अन्य) स्त्री के साथ; (रिमरं) रमण करने वाले; (इमं) इस अपने पित को; (खल-पुणो खिलहान को साफ करनेवाले; (बामिणिम्) भूसे को; (इव) समान; (जैसे किसान भूसे को छोड़ देता है; वैसे ही); (वयसु छोड़ दे; (इअ) इस प्रकार; (का वि) कोई नायिका; (सहीइ) अपनी सखी द्वारा; (सिक्खविआ) समझाई गई (शिक्षा दी गई)

हिष्यच - सहि। वर-बहु । "ईदूतोह्र स्वः" (४२) ॥ वामणि। खलपुणी। "वनीपः" (४३) इति हृस्यः ॥

जामाउणो रमन्ते उम बारिणि अपुरवं खु लडहत्तं। को अन्नो लडहो सम्भलीहि काहि पि इस भणिसं॥५५॥

शब्दार्थ — (जामाउणो) जैंवाई गण (पुत्रियों के पतिगण) (वारिणि) जल में; (रमन्ते) क्रीड़ा कर रहे हैं; (उअ) देखो। (खु) निश्चय ही; (लडह्तं) (इनका) सौन्दर्य; (अपुरवं) अनोखा ही है; (को अन्नो) दूसरा कीन; (ऐसा; लडहो सुन्दर है? (इअ) इस प्रकार; (काहि पि) किन्हीं (सम्भलीहिँ) कुट्टिनी स्त्रियों द्वारा (भणिअं) कहा गया।

रे धुत्त-पिआ सि तुमं जग-पिअरा गोरि-संकरा सविमो । मा सवसु अप्प-पिअरं तं भत्तारो किमम्हाण ॥५६॥

(जब पितन अपने पित को परस्त्री के साथ जल-क्रीड़ा करते हुए देख लेती है; तो पित उसको प्रसन्न करने के लिए उसके पास आता है; तब पितन कहती है कि)

शब्दार्थ — (रे) अरे; (तुम) तुम; (खुत्त-पिआ) धूर्त-पित (सि) हो; (अविश्वसनीय हो;) (अग-पिअरा) जगत के माता-पिता (गोरि-संकरा) पार्वती-शंकर (के समान हम) (सिवमो) तुम्हें शाप देते हैं; (ऐसा पित्न के कहने पर पित कहता है कि) (अप्प-पिअर) अपने पित को; (मा सवसु) शाप मत दो; (इस पर पित्न कहती है कि); (कि) क्या; (तं) तू; (अम्हाण) हमारा; (भत्तारो) पित है ? (तू तो उससे प्रेम करता है)

भत्तारा जाण वसे धन्ना इत्थीण ताण माआओ। माआए कि जणिका कि महिका माउराउ मए॥५७॥

द्याव्यार्थ—(जाण) जिन स्कियों के; (वसे) वस में (काज्ञा में) (मलारा) (जनके) पति हैं (ताण इस्वीण) उन स्कियों की (माआजो) माताएँ, (धन्ना) धन्य हैं; (मैं ऐसी ही माता द्वारा; (जणिआ) पैवा की गई हैं? (मेरे अवि- दवसनीय पति के कारण से मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता हैं; अतः) (मए) मेरे द्वारा; (माजराजे) माता की; (महिंका) पूजा; (करने से) (कि) क्या (लाभ हैं?) (क्योंकि मुझे सो ऐसा वूर्त पति मिला हैं)

देवा शिकारा सरणं सँहर कत्तार सुवण - कत्ता मं।
अन्ताइ छण्ठणे पि अयमम्मि कीए वि इअ रूण्णं शक्ष्या।
क्राइकार्थं—(देवा) बह्या, विष्णु, महेश; (पिकारा) पित्यणः (पूर्वंज)
(सरणं) मुझे शरणरूप हो; (कत्तार) सृष्टि का बनाने वाला; (मुअण-कत्ता)
लीनों जगत् के बनाने वाले (मं) मेरा; (संहर) संहार कर दें; (क्योंकि)
(अन्ताइ) किसी अन्य स्त्री के प्रति (पिअयम्मि) (मेरे) प्रियत्तम के (छण्ठणे)
अस क्रीड़ा करने पर; (मैं अत्यन्त दुःशी हूँ अतएव मृत्यु की प्राधिनी हूं);
(इअ) इस प्रकार, आत्म-भावना प्रकट करते हुए) (किए वि) किसी नामिका
द्वारा (रुण्ण) रुवन किया गया।

दिष्पण—माआओ। माआए। माअराउ। "आ अरा मातुः" (४६) इति बाहुलकात् जनन्यर्थस्य आ देवतार्थस्य तु अरा इत्यादेशौ॥

पिअरा। "नाम्स्यरः" (४७) इत्यरः ॥

कत्ता। "आ सी न वा" (४८) इति आः। पक्षे कत्तार्॥

दे विन्नवेमि राया रायाणो देसु सब्वओ <mark>दिहि</mark>्ठं ।

उअ रायाणो केबीह के बि राया इह रमन्ते ॥५६॥

शब्दार्थ—(दे) (हे); (राया) हे राजन्! (विश्ववेमि) मैं निवेद्रन करता हू कि; (रायाणो) आप श्रीमान् (सब्बक्षो) चारों ओर, दिट्ठं) इष्टि को; (देसु) देवे; (फैलावें) (उअ) देखो; (के वि) कितने ही; (रायाणो) राजागण; (इह) यहाँ पर, (रमन्ते) क्रीड़ा करते हैं (के वि राया) कितने ही राजागण; (इह) यहाँ पर; (रमन्ते) क्रीड़ा कर रहे हैं।

वाणारसीइ रण्णो कुरूण रायाउ अहिअमम्बु-छणो। रण्णो तिउरीए महुराए रायस्स य पयट्टो॥६०॥

शब्दार्थ—(वाणारसीइ रण्णो) बनारस के राजा हे; और (कुरूण रायाउ) कुरुदेश के राजा से; (बहुअस्) विधिकः; (तिहुरीए) त्रिपुरी याने चेदि नगरी के; (रण्णो) राजा का; (य) और; (महुराए रायस्स) मथुरा के राजा का, (अम्बु-छणो) जलोत्सव; (पयट्टो) प्रकृत्त हुआ (चालु हुआ)।

हूणाण राइणा इह उस रायाणो इमे पहु रमन्ते । अङ्गाणं रण्णा राइणो तह सगेण राएण ॥६१॥

शस्त्रार्ण—(हे पहु) हे (स्वामी ! (रामाणी) राजाओ को, (उस) बेखी; (हूजाण राइणा) हूण जाति के राजाओं के साथ, (हमे) थे, (ब्रजदीक से हियत) (राजा गण) (इहा यहाँ परः (रमन्ते) बेल रहे हैं: (अंगाणं) अंग देख कें; (रण्णों) राजा के साथः (तहं) तथाः (संगेण राएण) क्षेत्र देश के राजा के साथः (राहणों) अन्य राजा गणः (रमन्ते) बेल रहे हैं।

परको जदूण रण्णो परको चेदीण राइणो तह य। राइम्मि अरा अम्मि अ एगागारं जले कीला ॥६२॥

शब्दार्थ—(जदूण रण्णो) यादवों के राजा की; (प्रकी) दूसरी जगह पर; (राइम्मि) अपनी पत्नियों के साथ में; (अरा अम्मि) (और) सामान्य स्थियों के साथ में; (एगागार) एक ही प्रकार से; विना भेद-भाव के सर्व सामान्य रूप से; (जले) जल में; (कीला) क्रीड़ा (हुई)

इह वारि-मज्जण-छणे राईणमराइणं च सम भावो । रायं अराइणं तह कीलन्तं पिच्छ राईहि ॥६३॥

शब्दार्थ—(इह) यहाँ पर, (जल-बाट पर) (वारि-मज्जण-छणे) जल में स्तान करने रूप उत्सव में; (राईणम् अराइणं च) राजाओं के और अ-राजाओं के याने सर्व सामान्य नागरिकों के; (समभावो) (परस्पर में बिना किसी भेदभाव के जल-क्रीड़ा की हृष्टि से) तुल्यता है; समभावपना है; (तह) तथा, (रायं अराइणं) राजा को और प्रजा को; (राईहि) अन्यान्य राजाओं के साथ; (कीलन्तं) क्रीड़ा करते हुओं को; (पिच्छ) देखो; (राजा-प्रजा परस्पर में समान रूप से जल क्रीड़ा कर रहे हैं)

राईहिन्तो राईसु जन्ति राईण मण-हरा विलया। इण्हि रायाणेहि उ अ जल-कीला-पयट्टेहि॥६४॥

शब्दार्थ— (उ अ) देखते; (इण्हि) इस समय में (जल-कीला पयट्टेहिं) जल क्रीड़ा में प्रवृत्त हुए; (रायाणेहिं) राजाओं के साथ; (ये) (राईण मण-हरा) राजाओं के चित्त को हरण करने वाली; (विलया) बनिताएँ (अथवा वेक्याएँ); (राईहिन्तो) (इन) राजाओं से (पृथक् होकर); (राईसु) (अन्य) राजाओं के पास में (जन्ति) जाती हैं; अथवा जा रही हैं।

रण्णा अराइणा वि हु उच्छालिज्जन्ति नीर-लहरीओ।

समहाण राइणो कोसलाण रण्णो अ सविहस्मि श६५स

बाज्यके—(मगहाण राइणो) मगय राजावी काः (कोसलाण रण्णो)
कोसल राजावों केः (सिबह्मिक) समीप केंः (को भीरः (कोसलाण रण्णो)

कोसल के राजाओं का; (मगहाण राइणी) मगघ के राजाओं के; (सर्विहर्मिं) समीय में; (यो परस्पत्र में); (दोनों प्रकार से वर्ष करना—); (रण्णा) राजा द्वारा; (अराइणा वि) प्रजा द्वारा भी; (हु) निश्चय ही; (नीर लहरीओं) पानी की लहरें; (उच्छालिज्जन्ति) उछाली जाती है; (अथवा उछाली जा रही हैं)

को वि जुआ सजुआणो अप्पणिआ सह पिअं जले नेउं।
क्संविअप्पाणेणं अतोससी अप्पणइ आ वि।।६६।।
शब्दार्थ—(को वि जुआ) कोई एक नवयुवक; (सजुआणो) तरुण
मित्रो से परिवृत होता हुआ, (अप्पणिआ सह) अपने साथ; (पिअं) अपनी
प्रेमिका-नायिका को, (जले) जल में; (नेउं) ले जा करके, (अप्पाणेणं) अपने
ही प्रति अपने गे, (क्सविअ) रुष्ट होकर; (अप्पइआ वि) अपने ही प्रति
अपने द्वारा, (अतोससी) असंतुष्ट हुआ खिन्न हुआ।

सब्वे अन्ने वि निवा खिवन्ति धारा-हरिम सब्वेस्सि । सब्वत्थ त्थी-लोए सब्विम्म जलं तहन्निम्म ॥६७॥ (इस जल-धारा संयुक्त स्थान पर सभी परस्पर में जल उछालने की क्रीड़ा कर रहे है—)

शब्दार्थ—(सब्वम्मि घारा-हरम्मि) सम्पूर्ण जल धारा घर में, (सब्ब-स्सि त्थी-लोए) सभी स्त्रियों पर; (तह) तथा, (अन्तम्मि सब्बत्थ, अन्य सभी-मित्र आदि पर, सर्वत्र ही; (सब्वे अन्ते वि) अन्य सभी; (निवा) राजा गण; (जल) जल को, (खिवन्ति) फेकते हैं।

अन्तत्थ कुन्तला अन्तिस कुसुमाईँ अन्तिह हारा।
पिन्छ मयच्छि-जणे सव्विह पि रहसेण जल- रिमरे।।६८।।
(जल-क्रीड़ा के समय स्त्रियों के आभूषण आदि अस्त-ध्यस्त हो गये हैं;
हे राजन्। उन्हें देखो।)

शब्दार्थे—(अन्तत्थ) अन्यत्र ही (याने कन्धे आदि पर;) (बिखरे हुए); (कुन्तला) नेशों को देखों, (अन्निस्स कुसुमाइँ) (पिहले व्यवस्थित रीति से धारण किये हुए) फूलों को (अब) किसी अन्य ही स्थान पर-वा अंगोपांग पर (अव्यव-स्थित रीति से); (पिच्छ) देखों; (अन्निह हारा) हारों को; (गले के स्थान को छोड़कर के) अन्यत्र ही किसी अन्य ही अंगोपांग पर; (पिच्छ) देखों; (सव्विह पि) सभी स्थानों र; (रहसेण) उत्सुकता के साथ, (जल-रिमरे) जल में रमण

करती हुई (इन); (मयन्छि-जर्फ) मृगामि-महिलाओं की; (पिन्छ) देखी; (चिन्छ सिलंत केशींनाली; अस्त-व्यस्त पूलींनाली; स्थान-भ्रष्ट हारोंनाली; उत्सुकता के साथ जल-क्रीड़ा करने वासी इन स्वियों की है राजन् ! देखी)

काहि जाहि ताहि इत्थीए रमइ नेस राय-वडू। कीए जीए तीए वि विअड्ढाए निहिय-चिसी ॥६८॥

शब्दार्थ—(कीए जीए तीए वि) किन्हीं ऐसी वैसी; (विअड्ढाए) विदग्ध-चतुरस्त्रियों में; (निहिय-चित्तो) स्थापित किया है चित्त को जिसने; ऐसा (एस) यह (राय-वड्) राज-पुत्र; (कार्हि जार्हि तार्हि) किन्हीं ऐसी ऐसी वैसी; (इत्थीए) स्त्रियों में; (अचतुर में) (न) नहीं (रमइ) चित्त लगाता है।

ए अस्ति ठाणे जल-छणे इमस्ति हवन्ति नक्खङ्का । सन्वेसि अन्नेसि जुआण जुअईण य पयासा ॥७०॥

शब्दार्थ—(ए अस्सि ठाणे) इस (यन्त्रमय स्नान घर में); (इमस्सि जल छणे) इस जल-क्रीड़ा उत्सव में, (सव्वेसि) सभी; (जुआण जुअईण) नव-युवक-नव युवितयों के (परस्पर में), नक्खंगा) न्ल के चिह्न, (हवन्ति) हो जाते है; तथा (अन्नेसि) अन्य (सभी) (जुआण जुअईण) नव-युवक-नवयुव-तियों के; (पयासा) (जल में स्नान करने से उबटन के घुल जाने पर; वे नख चिह्न प्रकट रूप ने दिखलाई पड़ने वाले; (हवन्ति) हो जाते है।

सन्वाणं अन्नाण वि जुआण जुअईण एत्थ हलवोलो। न हु कास तास रम्मो केसि तेसि न देइ दिहि॥७९॥

श्ववार्ष—(सन्वाणं अञ्चाण वि) उन सभी; (जुआण-जुअईण) युवक-युवितयों का; (एत्थ) इस जल-क्रीड़ा के समय में (उत्पन्न होने वाला); (हल-वोलो) (एक प्रकार का) कोलाहल; (कास-तास हु) उनके किनके; लिये; (न) नहीं; (रम्मो) रमणीय है; (अर्था सभी के लिये रमणीय है); (केसि तेसि) उनके किनके लिये; (विहि) भैयें; (न देइ) नहीं देता है; (अर्थात् सभी के लिये भैयें प्रदान करने वाला है; (अर्थात् इन युवक-युवितयों का कोलाहल रमणीय और आल्हादक होता है)

कास वि तास सरिच्छा किनर-नारीइ किनरस्स तहा। गायन्ति इस्थ रिमरा वारिणि तक्ष्णीं उत्तरणा य ॥७२॥ सक्यार्थ — (कास वि तास) बिन किन्हीं; (किनर नारीह) किनर जाति के देवताओं की नारियों के; (तहा) तथा; (किनरस्स) किन्नर जाति के देव-ताओं के; (सरिच्छा) समाच; (तहणीस) नव-युवतियां; (य) और; (तहणा) नवयुवक; (वारिणि-) जल में; (रिमरा, क्रीड़ा करते हुए; (इत्य) इस प्रकार; (गायन्ति) गाते हैं।

कस्स वि तस्स जुजाणस्स काइ ताए अ एत्थ जुअईए। न हु दीसइ तणु-लट्टी जा न सरोमञ्च-कञ्चुइआ ॥७३॥

कारकार्यं—(कस्स वि तस्स) जिस किसी भी; (जुआणस्स) नव युवक की; (अ) और; [काइ ताए) जिस किसी; (जुवईए) नव-युवती की; (तणु-लट्ठी) द्यारीर रूपी यष्टी; (हु) निश्चय ही; (न) नहीं; (दीसइ) दिखाई देती है; (जा) जो, (सरोमञ्च कञ्चुइआ) रोमाञ्चमय कञ्चुकवाला; (न) नहीं; हो (अर्थात् जल-विहार से ठण्डक और हर्ष के कारण से शरीर पुलकायमान हो रहा है)।

पुं-सद्दो जास मणं जस्स य जल-केलि-काल-दुल्ललिओ। किस्सा तिस्सा जिस्सा सो जुवईए अणुसरेण॥७४॥

शब्दार्थ — (जास) जिसका; (मणं) मन; (पुंसहो) केवल 'पुम्" संज्ञा-वाला मात्र ही है; (अर्थात् "पुम्" की ब्युत्पत्ति के अनुसार धर्म, अर्थ, आदि पुरुषार्थों की साधना नहीं करता है) (य) और; (जस्स) जिसका, (मण) मन; (जल-केलि काल-दुल्लिको) जल-क्रीड़ा के समय में दुर्लेलित हो गया है; (काम वासना से अन्धा बन गया है; (सो) वह कामी; (किस्सा तिस्सा जिस्सा) जिस किसी भी उस; (जुवईए) नव-युवती के; (अणुसरेण) पीछे पीछे चलने से; (उपरोक्त बात मालुम पड़ रही है) काम-पीड़ित यह पुरुष स्त्री मात्र का अनुयायी हुआ जा रहा है।

कीसे तीसे जीसे पणालिआए पलुट्टिअं नीरं। कीए जीए तीए वि बाहिरं तं न जुअईइ॥७४॥

शम्बार्थ—(कीसे तीसे जीसे) जिस किसी उस; (पणालिआए) पढिति प्रणालिकासे; (पलुट्टिअं) गिरा हुआ; (नीरं) जो जल है; (तं) वह; (कीए जीए तीए) जिस किसी उस; (जुअईए) नवयुवती कै; (शरीर से); (बाहिरं) बाहिर पृथक्; (न) नहीं (गिरा); (अर्थात् यन्त्रों की इतनी विशेषता थी किं उनसे निर्गत जल स्त्रियों के शरीर वर ही गिरता था।

काहे वि नाहि-सोए कासा वि न वा अमन्त्र-सोमिम। कड्या वि न भू-सोए जल-जन्तं एरिसं आसि॥७६॥

शब्दार्थ — (एरिसं) ऐसा; (जल-जन्तं) जल-यन्त्र; (जो राजा कुमार-पाल के विहार में लगा हुआ था; (काहे बि) किसी काल में; (अहि-लोए-) नागलोक में — पाताल में; (न) नहीं; (आसि) था; (वा) अथवा; (काला वि;) किसी भी काल में (अमच्च-लोगम्मि) देवलोक में, (न वि आसि) भी नहीं था; (कइआ वि) किसी भी काल में; (भू-लोए) भू लोक में—(इस पृथ्वी पर भी); (न) नहीं; (आसि) था। (ऐसा वह असाधारण था)।

जाला जलेण पुन्नं जंत-हरं जल-छणो हुओ जाहे। दोवारिएण ताहे विन्नत्तमिमं नरिन्दस्स ॥७७॥

शब्दार्थ—(जाला) जिस समय में, (जलेण) जल से; (पुन्नं) परिपूर्ण; (जन्तहरं) यन्त्र-गृह था; (जाहे) जिस समय में; (जल छणो) जल-विहार- उत्सव; (हुओ) हुआ था; (ताहे) उस समय में; (दोवारिएण) द्वारपाल द्वारा; (निरन्दस्स) राजा के लिए याने राजा की सेवा में; (इमं) यह बात; (विन्न- त्तम्) निवेदन की गई।।

# प्रावृट्कासप्रवृत्तः—

जइआ गिम्हो पयट्टओ तइअस्विक किर आसि पाउसो । जाए ताला जल-च्छणे पत्तो अच्छि-वहं खणे तर्हि ॥७८॥

शब्दार्थं—(जइआ) जिस समय में; (गिम्हो) ग्रीष्म ऋतुः (च्निअ) निश्चय करके; (आसि) था; (तइअ) उसी समय में; (पाउसो) वर्षा ऋतु भी; (किर) निश्चय करके; (पयट्टओ) प्रवृत्त हो गई थी। (जल-छणे) जल विहार-क्रीड़ा के; (ताला) उस समय में, (आए) सम्पन्न होने पर; (ताहिं) उसी (खणे) क्षण में—समय में; (पाउसो) वर्षा ऋतुः (अच्छि-वहं) दृष्टि-गोचरः (पत्तो) ग्राप्त हो गई (अर्थात् ग्रीष्म-ऋतु का समाप्ति का समय प्रायः आ चुका था और वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने को थी। आंखों के लिये वर्षा-आरम्भ प्रतीत होने लगा था।

## १३४ कुमारपालकरितम्

दिव्यक-राया। "राज्ञः" (४६) इति न लोपे अन्त्यस्य सौ आत्र्षं वा। पक्षे रायाणो।

रामाणो । रण्णो । रण्णो । "जरशस्ङ्रसिङसां णा (!)" (१०) इति णो । पक्षो । रामा । रामाउ । रामस्स ॥

राइणा। "टोणा" (४१) इति णा। पक्षे रण्णा। राएण।

राइणा। राइणो। राइणो। राइम्मि। "इर्जस्य णोणाङौ" इति जस्य इ:। पक्षे रायाणो। राएण। रण्णो। अरा अम्मि। अराइणं। अराइणं। "इणम् अमामा" (५३) इति जस्य अमाम्म्यां सह इणम्। पक्षे राईणं। रायं॥

राईहि । राईहिन्तो । राईसु । राईण । "ईद्भिस्म्यसाम्सुपि" (५४) इति जस्य ई । पक्षे रायाणेहि इत्यादि ।

रण्णा। रण्णो। "आजस्य" (४५) इति टाङसिङस्सुणा णो इत्या-देशापन्नेषु। अण्। पक्षे अराइणा। राइणो सणाणोषु इति ब्यावृत्तोः रायाउ रायस्स राएण। इतिप्राग् (६०, ६१) उक्तोदाहरणानि इह क्रोयानि।

सजुआणो । "पु'स्यन" (४६) इति अन्नन्तस्य आणः । पक्षे यथा दर्शनं "राज्ञः" (३ ४६) इत्यादिभिः राजवत् कार्यम् । पक्षे जुआ ।

अप्पणिका। अप्पणइत्रा। "आत्मन"' (५७) इति टाया णिका णइ आा पक्षे । अप्पाणेणं ॥

सव्वे अन्ते । 'अतः सर्वादेः'' (५८) इति सर्वादेः अदन्ताज्जसः डित् ए । जस इति किस् । सव्वस्सि ॥

सन्वत्थ । सञ्बन्मि । अन्नस्मि । अन्नत्थ । अन्नस्सि डेःस्सिम्मित्थाः" (५६) ।

अन्नहि । सञ्वहि । "न वानिद" (६०) इति हि वा । बाहुलकात् किय-त्तद्भयः स्त्रियामि । काहि । जाहि । ताहि । पक्षे सञ्वसि । सञ्वत्थ । सञ्ब-मिम । इत्यादि । स्त्रियां तु पक्षे कीए । जीए । तीए । इदमेतद्वर्जनं किम् । इमस्सि । एअस्सि ।

सब्वेसि । अन्मेसि । "बामो डेसि" (६१) इति डेसि पक्षे सब्वाणं । अन्नाण । बाहुलकात् स्त्रियामपि । केसि तेसि ॥

कास । तास । "कितद्म्यां डासः" (६२) पक्षे केसि । तेसि ॥

कास । तास । जास । कियत्त्रद्रम्यो ङसः (६३) इति हासः पक्षे कस्स । तस्स । जस्स । बाहुलकात् कितम्द्रयाम् आकारान्ताम्यामपि हासो वा । कास । तास । पक्षे काए । ताए ॥

किस्सा। जिस्सा। तिस्सा। कीसे। जीसे। "ईद्भ्यःस्सा से" (६४) इति स्सा से। पक्षं कीए। जीए। तीए॥

काहे। काला। कइआ। जाला। जाहे। ताहे। जइआ। तइआ। ताला। "ङेडिहें" (६५) इति आहे आला इति डितौ इआ च। पक्षे तीह इत्यादि।

इत्याचार्य श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपाल चरित प्राकृतद्वया-श्रयमहाकाव्यवृत्ती **चतुर्यः सर्गः समाप्तः** ॥

# पंचम: सगैं:

#### प्राष्ट्र वर्णनम् – १ ४५ —

(ग्रीष्म के बाद अब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं—)
कम्हा जम्हा तम्हा वि वण-निउञ्जाउ तत्थ महमहिओ।
काओ जाओ ताओ वि पक्खओ नीव-गन्धो तो।।१।।

इक्टार्थ — (कम्हा जम्हा तम्हा वि) किससे-जिससे उससे भी अर्थीत् सम्पूर्ण से ऐसे; (वण-निउञ्जाउ) वन निकुंज से; (तत्थ) उस वर्षा काल में; (काओ जाओ ताओ वि) किसमे, जिससे, उससे; भी अर्थात् चारो ओर से; (पक्खओ) बाजू से—पास से याने समीप-दूर पीछे-आगे दायें-बायें सभी ओर से; (तो) उस समय में; (महमहिओ) महान् पूजनीय-फेंफ्ठ; (नीव-गन्धो) कदम्ब की सुगन्ध; (फैल गई) (फैल रही है)

टिप्पण - कम्हा । जम्हा । तम्हा । "ङतेम्हीं" (६६) पक्षे काओ जाओ । ताओ ।। तो । 'तदो ङोः' (६७) इति ङवेडीं । पक्षे तम्हा ।

गायन्ति किणो मोरा कीस पिगी गाइ जम्बु-फल-मत्ता। कम्हा वयं जिआमो तत्थ पउत्थेहिँ इअ लविअं॥२॥

श्राव्हार्य - (किणो) क्यों ? किसलिये ? (मोरा) मोर-गण (गायन्ति) गा रहे हैं; (जम्बु-फल-मत्ता) जामुन के फलों से मस्त हुई (पिग्गी) कीयल; (कीस) किसलिये ? क्यों ? (गाइ) गाती है ? (वयं) हम, (कम्हा) कैसे ? (जिआमो) जीवित रहें; (इअ) इस प्रकार; (तत्थ) उस वर्षी ऋतु में; (पउ-त्थेहिं) (प्रिया-वियोगी) पथिकों द्वारा; (लिविअं) बोला गया। (वर्षा ऋतु और कोयल की वाणी को सुनकर के पथिकों को अपनी प्रियतमा की याद आई)

टिप्पण-किणो। कीस। "किमो डिणोडीसो" (६८) इति ङमेडिणी-डीसो। पक्षे कम्हा॥

इमिणा इमेण एएण एदिणा किण वि जेण तेण किर। सन्व-दिसाण मुहेणं महमहिओ मालई-गन्धो॥३॥ कार्याचं (जेण किंण जि देण) जिस किसी भी, उससे अर्थात् सभी अरे से; (सक्व-दिसाण-मुहेण) सभी विभाजों के शुस्त से वाने चारों ओर से; (इनिणा) इस (पूर्व दिशा) से; (इनेण) इस; (विक्वन-दिशा) से; (एएण) इस; (उत्तर दिशा) से; (एदिणा) इस; (दिशाण दिशा) से; (किर) निष्वय ही; (महमहिओ) अंब्ड—(मालई-गन्भो) मालती पुष्पों की सुगन्ध (फैल रही है)

11 %

वायं वाएण तिणा केणावि जिणा खु णेहि पहिएहि। परिमृक्को नीसासो भरिऊणं दइअ-रइ-केलि॥४॥

शब्दार्थ — (तिणा केणा वि) उस किसी (से); (वाएण) हवा से; (वायं) चला गया अर्थात् हवा प्रवाहित हुई; (जिणा) जिस (प्रवाहित हवा) से; (खु) निश्चय ही; (ण) (पादपूरणार्थ) (हि) खेद हैं कि; (अथवा) (णेहि) उन; (द्वारा) (पहिएहि) (प्रिया-वियुक्त —) पिथकों द्वारा; (दइअ-रइ-केलि) अपनी प्रिया की रित-क्रीड़ा को; (भरिकणं) स्मरण करके; (नीसासो) निःश्वास (परिमुक्को) छोड़ा गया।

टिप्पण - इमिणा। इमेण । एएण । एदिणा। किण । जेण । तेण । तिणा। केण । जिणा॥ "इदमेतत्कियत्तद्भ्यष्टो डिणा" (६६) इति टाया डित् इणा था॥

मालइ-लयाइ णाए णेण य पुव्वाणिलेण पहिआण। कत्तो वि को वि कत्थ वि अहब-पुव्वो हुओ मोहो ॥४॥

शब्दार्थ — (णाए मालइ लयाइ) उस मालती लता (के कारण) से; (य) और; (णेण पुन्व-अणिलेण) उस पूर्वीय हवा (के कारण) से; (पिंह आण) पिथकों के; (कत्तो वि) किन्हीं (कारणों) से; (कत्थ वि) कहीं पर भी; अर्थात् उद्यान आदि स्थानों पर; (को वि) कोई (अनिर्वचनीय शब्दों द्वारा अकथ-नीय); (अहूव-पुन्वो) अभूतपूर्व; (मोहों) मोह — चित्त विश्रमता, (हुओ) हुई। (मोह उत्पन्न हुआं)।

टिप्पण-णेहि।णाए। गेण। "तदो गः स्यादौ क्वचित् (७०) इति स्यादौ णो लक्ष्यानुसारेण।

कसो। को। कत्य। "निकाः कर्ण-तसोश्य" (७१) इति स्यादो त्रत-सोश्य कः ॥ अह दिन्नतं आरामिएण पेच्छसु इमं वणोहेसं।
बल्लोहि इमाहि इमो बहल-दलाहि मणो हरइ।।६।।
कार्यार्थ—(अह) अथ (वर्षा से वन के वृक्षों के पत्र पल्लिक्त होने
पर); (आरामिएण=) उद्यान-पालक द्वारा; (विश्वलं) (राजा कुमारपाल)
निवेदन किया गया; (इमं वणोहें सं) इस वन के पार्श्व स्थान को—
प्रदेश को; (पेच्छसु) (हे राजन्) देखो। (इमो) यह; (वन) (इमाहि) इन;
(बहल-बलाहि) सघन पत्तों के समूहवाली; (बल्लीहि) लताओं द्वारा; (मणो)
मन को; (हरइ) (अपनी ओर) आकर्षित करता है।

हिष्पण—इमं। इमाहि। इमो। "इदम इमः" (७२) इमिआ पाउस-लच्छी कहइ अयं सिरिफलो वणे अस्सि। समए इमस्सिमलि-किङ्किणी-रवं काम-छत्तं व।।७।।

शब्दार्थ—(इमस्सिम् समए; इस समय में; (अस्सि वणे) इस वन में; (अयं सिरिफनो) यह श्रोफन — नारियल है; (अलि-कि.डि-कागे-रवं) (सुगन्ध के कारण से) भ्रमर-रूप लगी हुई छोटी-छोटी काली घंटियों के शब्द से जो शब्दायमान हो रहा है; ऐसा; (काम-छलं) कामदेव के छत्र को; (व) मानो—(उसके समान); (इमिआ) यह; (पाउस-लच्छी) वर्षाश्चतु रूप — लक्ष्मी; (कहइ) कहती है (श्रीफल के पत्ते छत्र के समान हैं; जिनमें सुगन्धवशात् भवरे लगे हुए हैं, वे ही छोटी-छोटी घुंघर है; भवरों का कलरव ही घुँघर हों। की आवाज है; ऐसा छत्र मानो कामदेव का है; यह बात यह वर्षा-जिनत शोभा बतला रही हैं)

टिपण— इमिआ। अयं। "पुंस्त्रियो नं वायिमिमिआ सौ" (७३) इमादेशो पि। इमस्सि। इमस्स। बाहुलकाद् अन्यत्रापि। एसु। आहि। एहि॥ उअ अस्स जम्बु-तरुणो इमस्स दाडिमि-दुमस्स य फलाई।

एसु रमिज्जइ आहि सुगीहि एहि सुगेहि च ॥ ॥

शब्दार्थ—(अस्स-जम्बू-तरुणो) इस जामुन के वृक्ष के; (फलाइं) फलों को; (य) और; (इमस्स दाडिमि-दुमस्स) इस दाड़िम के वृक्ष के; (फलाइं) फलों को; (उत्र) देखो । (एसु) इन फलों पर; (बाहि सुगीहि) इन नारी तोताओं द्वारा; (ब) और (एहि सुगेहि) इन नर तोताओं द्वारा; (रिमज्जइ) क्रीड़ा की जा रही है।

टिप्पण -- अस्सि । जस्स । "स्सिस्सैयोरत्" (७४) इमा देशो पि । इमस्सि । इमस्स ।। बाहुलकात् अन्यत्रापि । एसु । आहि । एहि । इह उज्जाने समग्र इमिम ण पिन्छ विहसियं नीनं।
कुड्यं च इमं णे अज्जुणे अ ताविच्छए अ इमे ।।६।।
हास्यार्थ (इमिम समए) इस समय में; (इह उज्जान) इस उचान
में; (विहसियं नीनं) विकसित कदम्ब के वृक्ष को; (इम कुड्यं) इस कुटज नामक
वृक्ष को; (च) और; (णे अज्जुणे) इन अर्जुन नामक वृक्षां को; (अ) और;
(इमे ताविच्छए) इन तमाल नामक वृक्षों को; (जो कि सभी पुष्पित और
पल्लवित हैं; ऐसे इनको) (पिच्छ) देखो।

हिष्पण - इह । "के मैंन हः" (७४) इदमः कृतेमात् केः स्थाने मेन सह हः । पक्षे इमस्सि । इह । इमम्मि । "न त्यः" (७६) इदमः केः त्थो न ॥

लङ्गलि-वर्णण णेणं फुल्लं जूही-वर्णण य इमेण।

कोहलि-वणेहिं णेहिं इमेहिं बिम्बी-वणेहिं च ॥१०॥

शब्दार्थ — (णेण लंगलि-वणेण) इस लांगली-लता के वन से; (फुल्लं) प्रफुल्लित (उद्यान को देखो); (य) और; (इमेण जूही-वणेण) इस जूही-माधवी लता-के वन से (प्रफुल्लित); (णेहिं कोहलि-वणेहिं) इन कोहलाओं के वनों से (प्रफुल्लित); (इमेहिँ बिम्बी वणेहिं) इन बिम्बी-रक्त फलों के वनों से; (प्रफुल्लित) (उद्यान को देखो)

टिष्पण--णं। णे।। णेणं (णेहिं) ''णोम् शस्टा भि सि" (७७) इति णः। पक्ष इमं। इमे । इमेणा इमेहिँ॥

भू-भागमिणं तह नह - भागमिमं परिमलेण रुन्धन्तं । इदमिणमिणमो अ वणं कोआसइ केअईण उअ ॥१९॥

शक्वार्थ — (इण त्रू भागम्) इस भूमि भाग को; (तह) तथा; (इमम् नह भागम्) इस आकाश देश को; (परिमलेण रुन्धन्त) सुगन्ध से परिव्याप्त, (इदम् इणम्, इणमो) इसको-इसको-इसको याने सभी पृथ्वी-आकाश के भाग को; (उस) देखो; (अ) और; (केअईण) केतकी लताओं का; (वनं) बन; (कोआसइ) विकसित होता है (अत: यह भी देखो)

टिप्यण—इण । "अमेणं" (७८) पत्ते इसं ॥ इदं । इणं । इणमो । "क्लीबे स्यमेदमिणमो च । (७६) इति सिअम्म्याः सह इदं इणभो इणं च ॥

उभ कि पि हु सुन्देरं पाउस-समयस्स से पयट्टस्स । सि कुडयज्जुण-सज्जाण परिमलो इत्य परिमिलिओ ।। १२॥

## १४० | पुषा रक्तकारितम्

सम्बर्ग — (से) इंस (का); (पयट्टस्स) प्रवृत्त (विद्यमान का); (पाडस-सम्बर्स) वर्ष-कालीन समय का; (हु) निश्चय ही; (किंप) किसी भी अनि-वंधनीय (सुन्देरं) सीन्दर्य को, (उ ल) तेस्रो; (सि) इन, (कुडयज्जुण-संज्जाण) कुटल-वर्जुन सर्जी नामक सुगन्धित वृक्ष की परिमको सुगन्ध, (इत्य) यहाँ पर (इस उद्यान में); (परिमिलिओ) सम्मिसित (परस्पर में मिश्चित) हो नाई है।

टिप्यच-कि। "किम: कि" (८०) ।

से चन्दणस्स तह मयनाभीए सि च अगर-कलिआण। कप्पूर-पारियाण य अहिअयरो मालई-गन्धो॥१३॥

शक्वार्थ —(से चन्दनस्स) इस चन्दन से, (तह) तथा, (सि मयनाभीए,) इस कस्तूरी से. (अगरु किल आण) अगर की किलकाओं — अविकसित पुष्पों से, (कप्पूर-परियाण-) कपूर और देव वृक्ष से, (मालइ गन्धो) (इस) मालती का गन्ध, (अहि अयरो) अधिकतर है। मालती-गंधं सर्वश्रेष्ठ है।

टिप्पण—से चन्दनस्य इत्यादिषु" क्वचिद् द्वितीयादेः" (३.१३४) इति पञ्चस्या । षष्ठी ।।

चिञ्चणिअ-तरूणेमाणेआण य कुसुम-दंसणे हरिसो ।

कह वि न माइ इमस्सेअस्स य आराम-लोअस्स ॥ १४॥

शब्दार्थ -- (इमाण-ऐआण) इन, (चिञ्चणिअ तरूष) इमली के वृक्षों के; (कुसुम-दंसणे) (खिले हुए) फूलो के देखने पर, (इमस्स ऐअस्स) इस, (आराम-लोअस्स) उद्यान रक्षक पुरुष के, (हृदय में); (हरिसो) हर्ष (कह वि) किसी भी तरह से, (न) नही, (माइ) समाता है, (खर्थात् अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है) (इस गाथा मे एआण-इमाण और इमस्स-ऐअस्स = षष्ठी के रूप हैं और दोनों का तात्पर्य, नजदीक और अति नजदीक, के अर्थ में हैं।)

ताण लिलआण ठाणं तस्साणङ्गस्स लङ्गली-कुसुमं।
एआओ एत्ताहे एत्तो अ न एत्थ को ॥१४॥
कावार्थ—(तस्स अणङ्गस्स) उस कामदेव के, (ठाणं) स्थान रूप
(ताण लिलआण) उन साँदर्य के, (ठाणं) स्थान रूप, (लगली-कुसुमं) कारदीय
लता के फूल को, (एआओ-एताहे) इन इन (स्थानों से), (अ) और; (एतोएत्थ) इस-इस (स्थान से), (को न लेड) कीन नहीं लेता है—अवित् समी
लेते है।

विष्यम् से । सि । 'वैदं स्टेतदो इसाम्झ्यां से-सिमी" (८१) इत्यां दिला इतम् तद् एतदां स्थाने इस् कम् भ्यां सह यथासस्यं सेसिमी । पक्षे इमाण । एआण । इमस्स । एअस्स । ताण । तस्स ।।

एलाहे। एतो। "वैतदी इसेरतो लाहे" (वर) इति एतदोइसेः स्थाने लो लाहे। पक्षे एवाओ।

एताहे। एतो। एत्थ। "त्थे च तस्य सुक्" (६३) एतदः त्थे परे तो साहे एतयोश्च परयोस्तस्य सुक्।

एअम्मि वणोद् से ईअम्मि तहा अयम्मि ऊसलइ। इणमिणमो एस फुडं सालो जूही सिलिम्बं च॥१६॥

हान्दार्थ—(एअस्मि-ईअस्मि अयस्मि-) यहां पर-यहां-पर यहां पर (अथवा इस इस, इस); (वणोइ से) वनप्रदेश में; (इणमो सालो) यह अर्जु न-वृक्ष, (इणम् सिलिन्घं) यह "भूमिस्फोट" नामक वृक्ष हैं; (एस जूही) यह मागधी लता जूही; (फुड) स्पष्ट रूप से; (ऊसलइ) खिल रही है। (अर्थात् वृक्ष और लताएँ सभी फूलों-पत्तों और कोंपलों से विकसित हो रहे हैं)

टिप्पण —ई अम्मि । अयम्मि । "एरदीती म्मी वा" (-४) इति एतदः एकारस्य ङयादेशे म्मौ अत् ईतौ । पक्षे एअम्मि ।

कुडयं दलइ तमेअं एसा सा जूहिआ महमहेइ। एसो सो कम्दलिओ वेणु-कुडङ्गो वि पडिसाई॥१७॥

शब्दार्थ—(तम् एअं) यह वह (जिसको १हले देखा था: वही यह) (कुडंय) कुटज, (दलइ) विकसित हो रहा है। (एसा सा) यह वह: (जूहिआ) जूही, (महमहेइ) गंध से महक रही है, (एसो सो) यह वही: (वेणु-कुडंगो वि) बांस का कुञ्ज भी: (पिड-साहं) प्रतिशाखा, के ऊपर (कन्दलिओ) नये-नये अंकुरोंवाला; हो गया है।

हिष्यम-इणं। इणमो। एस । "वैसेणमिणमो सिना' (न्ध्र) इति एतदः सिना सह एस इण इणमो। पक्षे एकं। एसो।।

एसा। सा। एसो। सो। "तदश्च तः सो अक्लीबे" (८६) अक्लीबे। अक्लीब इति किम्। तं एका।।

अह लीला-पोक्खरिणी अह नीरं वड्डबास-मुक्तं च। अह पवण-वेबमाणो नवी अ कलमङ्कुरुक्केरो॥१८॥ शक्दार्थ-(अह) वह: (लीला-पोक्सरिणी) क्रीडा करने की वावडी, (है); (अह) वह: (वड्डवास-मुंक्क) बादलों से गिरा हुआ: (नीरें) जल (हैं); (अह) वह: (पवण-वेवमाणों) वायु से हिलता हुआ: (नवो) नया कलम सर्वी-राम-चावल-शालि के अंकुर-(उक्केरोः) अंकुरों का समूह (है)।

ताविच्छो बहल-दलो अमू-अमू कमलिणी अ गय-कमला।

मत्तममुं भेग-कुलं अमूसु लीला-तलाईसु ।।१६॥ शब्दार्थ--(अमू) यहः (बहल-दलो) सघन पत्तों वालाः (ताविच्छो) तमाल वृक्ष है। (अमू) यहः (गय-कमला) जिसके कमल-फूल गिर गये हैं। ऐसाः (कमलिणी) कमल का मूल रह गया है। (अमूसु) इन (में)ः (लीला-तलाईसु) क्रीडा करने के छोटे-छोटे तालाबों मेंः (अमुं) यहः (मत्तम्) मदो-नमतः (भेग-कुल) मेडकों का समूह हैं।

टिप्यण—अह ३। "वादसौदस्य होनोदाम्" (८७) इति अदसो दस्य सौ हो वा। तस्मिश्च कृते अतः सेडों" (३,२) "आत्" (है० २.४) इत्याप्। क्लीबे स्वरान् म् सेः" (३.२४) इति मश्च न भवति। पक्षे उत्तरेण मुः आदेशः॥

अमू । अमू । अमू । अमूसु । ''मुः स्यादौ'' (६६) निचुलाण अयग्मि वणे इअम्मि तह सल्लई-निउञ्जग्मि ।

साल-वणिम अमुम्मि अ परिमल-बहली वहइ पवणो ॥२०॥ शब्दार्थ-(अयम्मि) इस, (निचुलाण) वंजुल वृक्षों के, (वणे) जंगल में; (तह) तथा, (इअम्मि) इस; (सल्लई निजञ्जम्मि) सल्लकी के निकुंज में; (अ) ओर, (अमुम्मि) इस; (साल वणम्मि) साल के कम में; (परिमल-बहलो) सुगन्ध से परिपूर्ण, (पवणो) पवन. (वहइ) बह रहा है=चल रहा है।

टिप्पण-अयम्मि । इअस्मि । "स्मावये औ वा"(८६) अदस अन्त्यव्य-ञ्जनलुकि दकारान्तस्य स्थाने ङ्यादेशे स्मी अय इअ । पक्षे अमुस्मि ।

तंतुं तुवं तुह तुमं आणेह नवाईँ नीव-कुसुमाईँ।

भे तुब्भे तुम्हो रहे तुरहे तुज्झासणं देह ॥२१॥ शब्सर्थं—(तू ये फूल लाव; तू ये फूल लाव; आदि रूप से भिन्न-भिन्न सिखयों द्वारा कृत बातीलाप का वर्णन - हे सिख ! (तं) तू, (तं) तू; (तुवं) तू; (तुह) सू; (तुमं) तू; (नवाइं) नवे-नये; (नीब-कुसुमाइं) कदंब वृक्षों के फूलों को; (आणेह) लाओ, (ला); (भे) तुम; (तु) तुम; (तुम्ह) तुम; (तुरहे) तुम; (तुज्झ) तुम; (बासणं) बैठने के लिये) आसन को; (देह) देओ।

तुम्हे तुज्हों ण्हायह अहिणव-कल्हार-पात्तआणयणे।
तं तुं तुमं तुवं तुह तुमे तुए संपयं भणिमो।।२२।।
शब्दावं—हे सिंख ! (तुम्हे) तुमः (तुज्हो) तुमः (ण्हायह) स्नान करोः
(त) तुमकोः (तु) तुमकोः (तुम) तुमकोः (तुह) तुमकोः (तुमे) तुमकोः (तुए)
तुमकोः (सपयं) इस समय में अभोः (अहिणवः) नये-नये कल्हार कीः
(पत्ति-आणयणे) पत्तियों को लाने के लिए। (भणिमो) हम कहती हैं। (यों
सिख्यां पृथक्-पृथक् रूप से परस्पर में कहती हैं)।

वो तुब्भे तुज्झोय्हे तुम्हे तुज्झो अ भे अ तुय्हे अ। भणिमो न किमिह ण्हाएह पल्लले दद्दुर-भएण ॥२३॥

शब्दार्थं – हे सिख ! (वो तुब्भे = तुज्झ = उय्हे = तुम्हे = तुज्झे = भे = .तुय्हे) (इन आठो का एक ही अर्थ है) तुमको; (भिणमो) हम कहती हैं कि; (किस्) क्या, (इह) इस, (पल्लको) थोड़े जलवाले — ओटे तालाब में; (दद्दुर-भएण) मेंडकों के भय मे, न; (ण्हाएह) स्नान, (न) नहीं करती हो ? (अर्थात् मेंडकों का भय त्याग करके स्नान करो)

भे ते दि दे तइ तए तुमाइ तुमए तुमे तुमं तुमइ। कि नाणिज्जइ दुव्वा पजमावइ-देवि-पूयत्थं ॥२४॥

शब्दार्थ – हे सखि ! (तुझ से—इस अर्थ में ग्यारह शब्द हैं जो इस प्रकार है—(भे, ते, दि, दे, तइ, तए, तुमाइ, तुमए, तुमे, तुमं तुमइ) तुम से अथवा तेरे द्वारा, (कि) क्या, (पउमावइ-देवि-पूयत्थं) पद्मावती देवी-के पूजन के लिये; (दुक्वो) दूव; (न) नहीं; (आणिज्जइ) लाई जाती है। (अर्थात् सब कामों को छोड़कर प्रथम दूब लाओ)

भे तुब्भेहि अ तुज्झोहि अ तह तुम्हेहि तुलसिआ गिण्झा । उज्झोहिँ अ उम्हेहि अ तुम्हेहि तह य उम्हेहि ॥२॥। (बहुवचन अर्थ में तुम द्वारा, तुम्हारे द्वारा इस अर्थ में आठ शब्द हैं जो कि इस प्रकार है—

शब्दार्थं —हे सिंख (भे =तुब्भेहिं =तुज्झोहें =तुम्हेहिं = उज्झेहिं = उम्हेहिं =तुय्हेहिं = उय्हेहिं) तुम्हारे द्वारा; (अ) और (तह) तथा; (य) और; (तुलसिआ) तुलसी, (गिज्झा) ग्रहण की जानी चाहिये। तोड़नी चाहिए)।

तुब्भत्तो तुम्हत्तो तुज्झती केअइं तुहत्तो वि। आणाएमि तुमत्ती तहा तुक्तो तहतो अ।।२६॥ सन्तार्थ—(तेरे से—देरे पास से इस पंचमी विश्वक्ति में "तू" सर्वे नाम के सात रूप नीचे लिखे अनुसार होते हैं) हे सखि (तुब्बत्ती, तुम्हती, तुष्काली; तुहली; तुमली, तुबती, तइली) तेरेसे; (वि) भी; (तहा) तथा; (अ) और; (केअई) केतकी-पुष्प को—केवड़ा को; (आणाएमि) लाती हूँ।

तुयह तहिन्तो तुब्भ य तुम्ह य तुज्झ ए संवेण्ट-पिक्काई ।

देवीं इ ढोवणत्थं तोडामो दाडिमि-फलाइं ।।२७।। इस्टार्थ—("तुम्हारे ने" अर्थ में निम्नोक्त रूप और भी हैं; ये पाँच हैं) हे सिंख ! (तुय्य, तिहन्तो, तुब्भ, तुम्ह, तुज्झ) तुम्हारे पासे से; (य) और (देवीइ) देवी पद्मावती के; (ढोवणत्थं) भेंट करने के लिये, अर्पण करने के लिये, (सवेण्ट-पिक्काइं) बुन्त; (बींट) सिहत पके हुए; (दाडिम-फलाइं) दाडिम के फलों को, (तोडामो) हम तोडती हैं।

तुब्भत्तो तुम्हत्तो उम्हत्तो तह य तह य उम्हत्तो ।
तुम्हत्तो तुज्झत्तो मुत्था-धूगं करावेमि ॥२८॥
शब्दार्थ—हे सखि! (तुब्भत्तो तुम्हत्तो, उम्हत्तो तुम्हत्तो, तुज्झत्तो)
(सबका एक ही अर्थ) तुम से; (मुत्था-धूवं) नागर-मोथा का धूप; (करावेमि)
मैं करवाती हूँ ।

तइ ते तुहं तुह तुमे तु तुम्ह तुव तुम तूमो तुमाइ इ ए।
दे दि तहा विम्हरिअं किमिमं पल्लल-जले ण्हाणं ।।२८।।
शब्दार्थ-हे सिख ! (तेरा, तेरी, अर्थ में १५ शब्द हैं—(तइ, ते, तुह, तुह, तुमे, तु, तुम्ह, तुव, तुम, तुमो, तुमाइ, इ, ए, दे, दि) तेरा; (ण्हाण) स्नान किया जाना, (इसं पल्लल-जले) इस छोटे से तालाब के जल में; (किस) क्या, (विम्हरिअं) भूला दिया गया है।

उब्भ य तुम्हं तुब्भ य उम्ह य उम्य तह उज्झ तह तुज्झ ।
पुष्फञ्जलि-दाण-कए नीवावचए किमालस्सं ॥३०॥

शब्दार्थ—हे सिंख ! (उन्भः तुम्हं; तुन्भ, उम्ह, उय्ह, उज्झ, तुज्झ,) तेरा (पुष्फञ्जलि-दाण-कए) पुष्प-अंजलि का विधान करने के लिये—निर्माण करने के लिए; (नीवाववए) शारा-कदम्ब के फूलों को चूँटने में; (किम्) क्यों; (आलस्स) आलस्य किया जाता है।

भे तुब्भ तु वो तुब्भं तुब्भाण तुनाण तुम्ह तुम्हं च। तुम्हाण य पल्ललओ विम्हरिअं कि जलाणयणं ॥३१॥ ('तुम्हारा' बहु-वचन अर्थ में १० शब्द है---),

1

शक्कार्य— हे सिंद्ध ! (भे, तुन्भ, तु, वो, तुन्भं, तुन्भागः; तुनाम, तुम्हः, तुम्हः तुम्हामः) तुम्हाराः, (पल्लवजो) छोटे तालाव क्षेः (जलाणयणं) जल का लानाः; (कि) क्याः (विम्हरियं) भूला गया हैः (जल लाने में क्या विस्मृति हो गई है)।

तुज्झं तुज्झ तुमाणं तुमाण उम्हाण अवि अ उम्हाणं।

सत्त जलवायसुड्डावणेण जल-कलुसणं किमिमं।।३२॥

शक्यार्थ—हे सिल ! (तुज्झं, तुज्झ, तुमाणं, तुमाणं, उम्हाणं, उम्हाणं)

तुम्हारा, (तुम्हारे द्वारा), (मत्त-जलवायस उड्डावणेण) मदोन्मत्त-जल-कौने

के उड़ाने से, (कि इमं) क्या यहः (जल-कलुसणं) (पक्षी के नहाने से) जल

कलुषित नहीं हो गया है ? (पक्षी को उड़ाने के लिये पत्यर केंकने से इस

प्रकार जल मलीन हो गया है, अतः क्या ऐसा करना तुम्हें उचित है ?

तुब्भाणं तुज्झाणं तुहाण तुग्हाणमह तुवाणं च । तुज्झाण तुहाणमिमं मत्त-वलायासु कि रमणं ॥३३॥

शब्दार्थ—हे सिंख ! (तुब्भाणं, तुज्झाणं, तुहाण, तुम्हाणस्, तुवाणं, तुज्झाणं, तुहाणस्) (ये सात रूप है) तुम्हारा (बहुवचन) हे सिख ! (मत्त-बलायासु) मत्त बगुलों के साथ में, (इमस्) यह, (रमणं) क्रीड़ा करने लग जाना; (कि) क्या (इस समय में) उचित है ?

तुमए तए तइ तुमे तुमाइ तुज्झिम्म तुम्मि तुब्भिम्म । तुम्हिम्म तुहिम्म तुबिम्म तुमिम्म भणाम जूहि-कए ॥३४॥ शब्दार्थ-(कही-कहीं पर प्राकृत में द्वितीया विभक्ति के स्थान में सप्तमी का भी प्रयोग देखा जाता है-यह इस गाथा में बतलाया है)

(तुमए, तए, तइ, तुमे, तुमाइ, तुज्झिम्म, तुम्मि, तुब्धिम्म, तुम्हिम्म, तुहिम्म, तुविम्म, तुमिम्म) हे सिखा ! तेरे में अधीत तुझे (जूहि-कए) जूही के पुष्पों को; (इकट्ठा करने के लिये) (भणाम) हम कहती हैं।

तुम तुम्झेसु तुहेसु अ तुमेसु तुम्हेसु तुमसु तुम्भेसु।
तुमसु तुमेसु अ तुहसु अ भिसिणि-दलाहरणमादि सिमो।।३४॥

क्षव्यार्थ —(सन्तमी बहु-यथन के 'तुम' के रूप इसमें हैं — तुसु, तुज्कोसु, तुहेसु, तुवेसु, तुम्हेसु, तुबसु, तुक्मेसु, तुमसु, तुमसु, तुहसु, (१० रूप) तुम्हारे में (हे सिंख!) (हितीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग—अतः) तुमको, (भिसिषि-दस-आहरणम्) कर्मालनी के पत्तों को साने को (की); (आदिसिमो) हम आज्ञा देती हैं।

तुल्मासु सुल्मसु तहा तुम्हसु तुम्हासु तह य सुल्झासु । तुल्झसु अ आइसामो नव-जम्बु-फलोवहारिम ॥३६॥

शास्त्रार्थं — (तुन्मासु, तन्मसु, तुम्हासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुन्झासु, तुम्हारे में अर्थात् तुमको, हे सिख ! (तब-जम्बु-फल उवहारिम्म) (देवी के आमे) नये-नये = ताजे जामुन के फलों का उपहार (देना है। अतः उन्हें लाने के) निमित्त, (आइसामो) हम आज्ञा प्रदान करती हैं।

अम्हम्हे अम्हो मो भे वयमवि लोब-कुसुमाइं॥३७॥

शब्दार्थ—(अम्मि, स्मि, अम्ह, अह्यं हम्, अहं) (ये ६ रूप मैं के) मैं; (मालूर-पत्लवे) बिल्व के कोमल पत्तों को; (लेमि) हे सिख ! लेती हूँ; (अम्ह, म्हे, अम्हो, मो, भे; वयम्;) (ये ६ रूप "हम" के हैं) हम; (अवि) भी; हे सिख ! (लोद्ध-कुसुमाइँ) लोध्न के फूलों को; (म्रहण करती हैं—चुनती हैं।)

णे णं मि अस्मि अस्ह य मण्ह अहं मं ममं मिमं भणह । अस्हे अस्हो णे अस्हामलय-फलेहि जइ कज्जं ॥३८॥

शब्दार्थ — (णे, णं, मि, अम्मि, अम्ह, मम्ह, अहं, मं ममं, मिमं) (ये १० रूप 'मुझको' — के हैं); हे सिख ! मुझे; (य) और; (अम्हे, अम्हो, णे, अम्ह,) (ये ४ रूप 'हमको' के हैं); हमें; (जइ) यदि; (भणह) तुम कहती हो; (आमलय-फलेहि) आंवलों के फलों से; (कज्जं) करना चाहिये। (अर्थात क्या तुम्हारा काम हम करें?)

मे मि समं ममए मइ ममाइ णे तह मए मयाइ तहा।
अम्हाहि अम्ह अग्हे णे अम्हेहि अ जवा गेज्झा ॥३६॥
इन्हार्थ-हे सिंख ! (मे, मि, समं, समए, मइ समाइ, णे, मए,
मयाइ) (ये ६ रूप हैं "मेरे से - मेरे द्वारा" के हैं) मुझसे—मेरे द्वारा" (तहा)
तथा; (अम्हाहि, अम्ह, अमहे, णे, अम्हेहि,) (ये ५ रूप "इमारे द्वारा" "हमसे"
तृतीया अर्थ में हैं) हमारे द्वारा—हमसे; (अवा) जौ; (येज्झा) ग्रहण किया
जाना चाहिये।

भण्डासी वि महती तहा महती तहा ममती वि ।

अम्हती तह गिण्हेह कुडय-तर्गी पसूणाई ।१४०॥
शब्दाई—(मण्डाती, महती, महती, ममती, अम्हती) (वे १ ६५) मुझ से—मेरे पास से; हे साँख ! (कुडय-तर्गी) कुटज वृक्ष के; (क्यू-णाई) पुष्पों को; (गिण्हेह) तुम ग्रहण करो; (तहा) तथा; (तह) तथा; (वि) भी।

मे मइ मम मह मज्झे महं तहा मज्झ अम्ह अम्हं च।

णे णो अम्हे अम्हो चम्पय-कलिआउ गिज्झाओ ॥४१॥

शक्ताचं—(मे, मइ, मम, मह, मज्झे, महं, मज्झ, अम्ह, अम्हं) (तैं।

ह्य) मेरा; मेरे (पास से); (च) और; (तहा) तथा; (मज्झ, अम्ह, अम्हं, णें,
णो, अम्हे, अम्हो,) (ये ७ रूप) हमारा; हमारे (पास से) (चम्पय-कलिआउ)

चम्पक पुष्प की कलिकाओं को; अथवा (ये कलिकाएँ)अविकसित और विकासमान-पुष्पों को; (अथवा ये पुष्प) (गिज्झाओ) (हे सिख !) ग्रहण करने बोम्य
हैं अतः तुम ग्रहण करो।

अम्हाणं मज्झाण ममाण ममाणं महाण य महाणं।
अम्हाण य मज्झाणं हत्थे धव-पसव-दामाई ॥४२॥
शक्दाथं—(हे सिख !) (अम्हाणं, मज्झाणं, ममाण, ममाणं, महाण,
महाणं, अम्हाणं, मज्झाणं) (ये आठ रूप 'हमारा-हमारे' बहु बचन वर्ष में हैं)
हमारे; (हत्थे) हाथ में; (घव-पसव- दामाई) धव-वृक्ष के पुष्प की मालाएँ हैं।
मि मइ ममाइ मए वि अ अम्हम्मि ममम्मि से तह महम्मि ।
मज्झम्मि अ थल-निलणी-कुसुमाहरणे निउत्ताब्धं ॥४३॥
शब्दार्थ—(मि, मइ, ममाइ, मए, अम्हम्मि, ममम्मि; में, महम्मि,
मज्झम्मि) (ये नौ रूप मुझ में— मुझ पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन वर्ष में
हैं) मुझ पर; हे सिख ! (यल-निलणी-कुसुम-आहरणे) स्थल-कमिलनी के फूलीं

को लाने की; (निउत्तवं) नियुक्ति की जानी चाहिये। (अर्थीत् इन कूलों की

लाने के लिये मुझे आशा प्रदान की जानी चाहिए।)

अम्हेसु ममेसु तहा महेसु मज्ज्ञेसु तह य अम्हासु । आदिसह सल्लई-तर-नद-कुसुमाहरण-कम्मिम ॥४४॥ शक्तार्थ - (बम्हेसु, ममेसु, महेसु, मक्क्षेसु, अम्हासु) (इन पाँच रूपों का अर्थ है - हमारे पर हमारे में); हमारे पर (सल्लई-तरु) सल्लकी-वृक्ष के; (नव-कुसुम) नये-नये फूलों को; (आहरण-कम्मिम) ग्रहण करने के काम में; (आदिसह) हे सिंख ! तुम आज्ञा प्रदान करें। (हमें फूल लाने की आज्ञा प्रदान करें)

इअ पउमावइ-देवीइ पूअणे मालिणीउ जम्पन्ति । सीहिं दोहिं दुगुणिअ-वेहिं च सहीहि अन्तोन्ने ।।४४।। शक्यार्थ—(इअ) इस प्रकारः (पउमावइ-देवीइ) पद्मावती देवी केः; (पूअणे) पूजन के कार्य मेंः (तीहिं) तीन-तीन की जोड़ी द्वाराः (दोहिं) दो-दो की जोड़ी द्वाराः (दुगुणिअ-वेहिं) द्विगुणित—याने चार-चार की जोड़ी द्वाराः; इस प्रकार समूह रूप सेः (सहीहिं) सिखयों द्वाराः (मालिणीउ) (हाथों में) मालाएँ वाली होती हुईः (अन्नोन्नं) परस्पर मेंः (जम्पन्ति) बोलती हैं। शरद्वर्णनम् ४६-६४

सरय-समयम्मि एत्थ य मिहुण-सरूवेण पिच्छ विलसन्ति । देव-दुवे सारसया दुण्णि सुगा वेण्णि हंसा य ॥४६॥

शब्दार्थ—(एत्थ) यहाँ पर अर्थात् वर्षा-ऋतु के समाप्त हो जाने पर; (सरय-समयिम्म) शरद-ऋतु के उपस्थित होने पर; (दुवे) दो; (सारसया) सारस (नर-और मादा); (दुण्णि) दो; (सुगा) तोते; (वेण्णि) दो; (हंसा) हस; (य) और; (मिहुण-सङ्क्वेण) मिथुन-जोड़े के रूप से (हे देव!) हे महाराज! (पिच्छ) देखो; (विलसन्ति) क्रीड़ा कर रहे हैं।

टिप्पण-तथा अत्रैव च "युष्मदस्त तुं तुवं तुह तुमं सिना" (६०) इत्यादि 'सुपि" (११७) इत्यन्त सूत्राणां तं-तुं-तुवं इत्यादि अम्ह सम-मह-मण्झ-इत्यन्तानि जदाहरणाणि युष्मदस्मदोः सर्वं विभक्ति सम्बन्धे स्पष्टान्येव। नवरं सुपि एत्व विकल्पम् इच्छन्त्येके। तन्मते तुवसु। तुमसु इत्यादि। तुष्मस्य आत्वमपि इच्छत्यन्यः। तेन तुष्मासु। तुम्हासु। तुण्झासु। अम्हस्य आत्व-मपीच्छत्यन्यः। तेन अम्हासु इति विशेषः।

तीहिं। "त्रेस्ती तृतीयादौ" (११३) दोहिं। वेहिं "द्वे दों त्रे" (११६)

दो दो कुरुरा वे वे अ सञ्ज्ञणा नह-यले उअ भमन्ते। पण्णाई तिवण्णस्स य उभ तिण्णि वि जुण्ण-नीलाई ॥४७॥ शब्दार्वं—(दो दो कुदरा) दो दो की बोड़ी से कुरर नामक पक्षी; (अ) और; (वे वे) दो दो की जोड़ी से; (सब्बना) 'संजन नामक पक्षी;' (नह-यते) आकाम-तल पर; (भमन्ते) चून रहे हैं (अतः इन्हें हे राजन् ! तुम) (चअ) देखो; (य) और; (तिवण्णस्स) पलास वृक्ष के; (तिष्णि वि) तीनों ही; (पण्णाई) पत्तो; (जुण्ण-नीलाई) पुराने-जीणं होने पर भी नीले-हरे-हो गये हैं। इस (विशेषता को देखो)

टिप्पण—दुवे। दोण्णि। वेण्णि। दो। दो। वे। वे। वे। वे। विण्णि वेण्णि च जस् शसा" (१२०) ॥ दुण्णि। विण्णि इति पाठे तु "ह्रस्वः संयोगे" (१.८४) इति ह्वस्व ॥

तिष्णि । "त्रेस्तिष्णः" (१२१)

1 '

उअ चउरो चतारो चतारि इमे नहम्मि उड्डन्ते। दंसेइ सारसे इअ मुद्धा दुण्हं वयंसीणं॥४८॥

शब्दार्थ—(दुण्हं वयंसीणं) दो दो की जोड़ी वाले; (मुद्धा) मुग्ध-मनोहर, (सारसे) सारसों को, (इअ) इस प्रकार, (दसेइ) बतलाता है (कीई भृत्य राजा को कहता है); (उअ) देखो; (इमे चउरो-चत्तारो-चत्तारि) ये चार (सारस-पक्षी), (नहम्मि) आकाश में, (उड्डन्ते) उड़ रहे हैं=।

**टिप्पण**—वउरो। चत्तारो। चत्तारि। "चतुरश्वतारो चउरो चत्तारि" (१२२)

दुण्ह नयणाण सुहदा उअ माला पङ्कयाण तासुं च । कमल-सही हंस-वह अली-वहू पिच्छ रममाणा ॥४८॥

शब्दार्थ — (दुण्ह नयणाण) दोनों आँखों के लिये; (सुह्दा) सुख देनें वाले; (मनोहर दिखलार्ट पड़ने वाली), (पंकयाण) कमलों की, (माला) मालाओं को, (उझ) देखों। (तासुं) उन (मालाओं), पर (कमल-सही) कमल की सखी (हंस-बहू) हंसिनी और, (अली-बहू) भंवरे की वधू-भँवरी (को) (रममाणा) क्रीड़ा करती हुई को, (पिच्छ) देखों।

टिप्पण - दोण्ह । दोण्ह । "संख्याया आमो ण्ह ण्हं" (१२३)

अखलिअ-परिमल-रिक्कि पहिआ दट्ठूण छत्त-वण्ण-तरुं। वच्चन्ति मोह-निर्हं मरण-सिंह भरिअ अप्प-वहुँ॥५०॥

हाहाण समा हेट्ठे तरूण सालीण गोविआ गन्ती । खे जन्तीणं मिलिआण सुर-वहूणं गद्दं खलइ ॥५१॥

शब्दार्थं - (तरुणहेट्ठे) वृक्षों के नीचे; (हाहाण समा) देव-संगीत के समान; (गन्ती) गायन करती हुई; (सालीण गोविआ) सौन्दर्यं की प्रतिमूर्ति ऐसी गोपिका ग्वालिन; (से) आकाश में; (जन्तीणं) जाती हुई; (मिलिआण) (क्रीड़ा करने के लिये मिली हुई ऐसी (सुर-वहूणं) देवताओं की देवियों की; (गई) गित को; (खलइ) स्खलित कर देती है। (अर्थात वृक्षों के नीचे सौन्दर्यचील गोपिका के सुरोपम संगीत को सुन करके गगनचारी देवियां भी श्रव-णार्थं चलती चलती हक जाती हैं। ठहर जाती है।

अलि-मालाहि सणाहेहिँ बाण-कुसुमेहि परिमल-गुरुहि ।
दिट्ठेहि वि मुन्छिज्जइ दुहिणीहि पन्थिअ-वहूहि ॥५२॥
शब्बायँ – (अलि-मालाहि) भँवरों की पंक्तियों से; (सणाहेहि) जो युक्त
है; (परिमल-गुरुहि) जो सुगन्ध की महानता से युक्त हैं, (दिट्ठेहि) ऐसे हिष्ट
में आये हुए; (बाण-कुसुमेहि) बाण रूप पुष्पों मे; (दुहिणीहि) दु:स्री हुई;
(पन्थिअ-वहूहिं) पथिकों की वधुओं द्वारा; (मुन्छिज्जइ) मूर्ज्छित हुआ
जाता है।

सारस-मालाहिन्तो सुग-मालाओ अ चडय-मालाउ। अखलिअ-गईउ घेणूउ रिक्खिमो सालि-वणमेअं॥५३॥

शब्दार्थ—(सारस-मालाहिन्तो) सारसों के समूह से; (सुग-मालाओ) तोतों के समूह से; (अ) और; (चडय मालाउ) गौरैयों के समूह से; (अखलिअ-गईउ) अस्खलित गति वाली (अर्थांत् बार-बार आने वाली; (धेणूंड) गायों से; (एअ) इस; (सालि-वणं) चावल के वन की; (धान्य के केत को) (रिक्खमो) हम बचाते हैं; (हम इनकी रक्षा करते हैं) कुं कुय-कलिया सुन्तो सुरहिस्स मिउन्स एन्त-पर्वणस्य । पसरो गिरिम्मि इह तह तरुम्मि सर्व्य पि सुरहेइ ॥५४॥

श्वाबं — (कु कुम-कित्रवा-सुन्तों) केशर की कित्रकाओं से: (सुरिहस्स) जी सुगन्ध युक्त है; (मिएस्स) जो कोमल है; ऐसे (एन्त) बहते हुए; (पव-णस्स) पवन का; (पसरो) फैलाव-प्रसार; (इह) इस शरद ऋतु में; (गिरि-म्म) पर्वत पर; (तह) तथा; (तक्ष्म्म) वृक्ष पर; (सक्ष्मं पि) सभी को; (सुरहेइ) सुगन्धित बना रहा है।

फुल्ला मुणी इह तरू न मुणीउ तरूउ दूरगा भगरा। वाइ मुणीण तरूणं नव-परिमल-मासली वाऊ ॥५५॥

शब्दार्थ—(इह) इस शरद ऋतु में; (मुणी तरू) अगस्ति वृक्ष; (फुल्ला) फूल वाले हो गये हैं; (मुणीउ तरूउ) अगस्ति वृक्ष से; (भमरा) भ्रमर; (न दूरगा) दूर नहीं जाते हैं। (मुणीण तरूण) अगस्ति वृक्षों के; (नव-परिमल-मासलो) तूतन सुगन्ध से समृद्ध; (वाऊ) हवा; (वाइ) बहती है- चलती है।

उद्दीविय-दढ-मयरद्वयग्गिणो वाउणो फुरन्ति रया। मुणि-मालत्तो पङ्कय-मालाहिन्तो पराय-कणा॥५६॥

शब्दार्थ—(उद्दीविय-दढ मयरद्धयिगणो) वृद्धि को प्राप्त हुई बलवती काम-अग्नि वाले; ऐसे (वाजणो) वायु से; (मुणि-माललो) अगस्ति पुष्पों के समूह से; (और) पंकय-माला-हन्तो) कमल पुष्पों के समूह से; (पराय-कणा) पराग-कण पुष्प में रेणु; (रया) वेग के साथ; (अति-श्री झता पूर्वक) (फ़ुरन्ति) इधर-जघर उड़ रहे हैं।

टिप्पण-अग्गिणो। वाउणो। "न दीघों णो" (१२५) मालत्तो। मालाहिन्तो। "ङवेर्लु क्" (१२६) म्यसच्च हि:" (१२७) न॥

चारुम्मि एत्थ पल्लल-वारिम्मि विसट्ट-पोम्म-मालाओ। दोहि चिअ नयणेहि होइ न तित्ती नियन्ताणं॥५७॥

शब्दार्थ—(एत्य) इस शरद ऋतु में; (चारुक्मि) सुन्दर-रमणीय; (पल्लल-वारिक्मि) बोड़े जल वाले कोटे तालाव में; (विसट्ट) विकसित हुए; (पोम्म-मालाओं) नमल के फूलों के समूह से; (चिअ) निश्चय ही; (नियन्ताणं) देखने वालों की; (तिलीं) तृष्ति; (दोहि नयणेहि) दोआंखों से; (न होइ) नहीं होती है। (अथित कमस के फूनों को कार-मार देखने पर भी तृष्ति नहीं होती है)

टिप्पन - बारुम्म । वारिम्म । "हें हें" (१२८) न । मालतो । मालाहिन्तो । मालाओ । "एत्" (१२६) न ॥ दोहि । नयबेहि । द्विवचनस्य बहुबचनम् (१३०)

मच्ब-गणस्स सुराण य अलं खु कामो हवेइ इह सरए। कामाय पवट्टन्ते बाणं कामस्स य घडन्ते॥४८॥

शब्दार्थ—(कामाय। कामदेव के लिए; (बाणं) (फूल रूप) बाण की; (पवट्टन्ते) उत्पन्न करने वाले; (य) और; (कामस्स) कामदेव के लिये; (बाणं) (पुष्प-रूप) बाण की; (घडन्ते) रचना करने वाले; ऐसे; (इह सरए) इस शरद ऋतु में; (मच्च-गणस्स) मनुष्य-समूह के लिये; (य) और; (सुराण) देवताओं के लिये; (कामो) कामदेव; (खु) निश्चय ही; (अलं) समर्थं; (हनेइ) हो जाता है।

टिष्यण- मच्च-गणस्स । सुराण । "चतुर्ध्याः वष्ठी" (१३१) । कामाय । कामस्स । "तादर्थाङ वी" (१३२)

मयणिम विरहिणीणं वहाइ रुट्ठिम्म को व न वहाय । जंताण वहस्स हुअं फुल्लं सेहालिअ-वणं पि ॥५८॥

शब्दार्थ — (विरहिणीणं) वियोगिनी-के; (वहाइ) वध करने के लिये; (सन्ताप उत्पन्न करने के लिए;) (मयणिम्म रुट्ठिम्म) कामदेव के रुष्ट होने पर; (कामाण्न जागृत होने पर;) (को व) (इस विश्व में ऐसा कौन है) जो कि; (वहाय) उनका वध करने के लिए (सन्ताप उत्पन्न करने के लिए;) (न) नहीं (तैयार हो जाता हो अर्थान् सभी तैयार हो जाता है); (जं) क्योंकि (देखो); (ताण) उन (स्त्रियों) के; (वहस्स) वध करने के लिए (सन्ताप पहुं-चाने के लिए); (फुल्लं) खिले हुए फूलों वाला; (सेहालिअ वर्णं पि) शेफालिका नामक लताओं का (यह) वन भी; (हुअं) (तैयार) हो गया है।

टिप्पण -- वहाइ । वहाय । वहस्स । ''वधाड्डाइश्च वा'' (१३३) इति तादर्थं के छिनु आहः षष्ठी च वा ॥

वन्दे भण्डीरस्स वि चिरस्स फुल्लम्मि अम्मि अलि-ओली । नील-मणीण न इअरा वण-सिरि-पिट्ठीइ कवरि व्व ॥६०॥ श्रामं (श्रंडीररस्स वि) श्रंडीर नामक वृक्ष विशेष की; (चिरस्स), (उसमें अनेक श्रुण होने से) विरक्षण तक; (वन्दे) में बन्दना करता हूँ। 'उसकी प्रशंसा करता हूँ।; (जिम्म फुल्लिम्म) जिसके पुष्प-संयुक्त होने पर; (नील-मणीण) मील मणियों की; (इयरा) भिन्नता; (न) नहीं; (अर्थात् उसके पुष्प नील-मणियों के समान ही प्रतीत होते हैं) (और जिसके पुष्पों पर बैठी हुई; (अलि-ओली) अमरों की पंक्ति; (वन-सिरि-पिट्ठीइ) वन-सोभा रूप लक्ष्मी के पीठ पर; (कबरि व्व) वेणि के समान; (प्रतीत हो रही है अथवा होती हैं)

हिरपण-भण्डीरस्स । चिरस्स । मणीण । पिट्ठीइ । "क्वचिद् हितीयादेः" (१३४) इति हितीयादीनां विश्वकीनां स्थाने षष्ठी" ।

एइ न पहिं पासे इमस्स असणेसु भूसिअ-वणस्स ।

गन्ध-विसेहि व तेहिं बीहन्तों नस्सए दूरे।।६१।।

शब्दार्थ—(असणेसु) बीजक नामक वृक्ष से; (द्वितीया, तृतीया के स्थान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग); (इमस्स) इस; (भूसिअ-वणस्स) सुशो-भित-वन के; (पासे) पास में; (पहिओ) पथिक, (न) नहीं; (एह) आता है। (गन्ध-विसेहि) गन्ध-रूप विषवाले; (तेहिं) उन (वृक्षों) से; (बीहन्तों) करता हुआ; (दूरे) दूर से ही; (नस्सए) नष्ट हो जाता है। (भयभीत होता हुआ संज्ञा-शून्य हो जाता है)

हिप्पंच-पामे । असणेसु । "द्वितीयातृतीययोः सप्तमी" (१३५) विसेहि । तेहि । दूरे । "पञ्चम्यास्तृतीया च (१३६) इति तृतीया सप्तम्यौ" ।।

इह कणय-पङ्क एहि रित्त विज्जुज्जलेहि चउ-वीसं। अस्चिज्जन्ति जिणा तेण तेण कालेण सयराहं॥६२॥

शक्दार्थ — (इह) इस शरद ऋतु में; (विज्ज-उज्जलेहि) विजली के समान उज्ज्वल; (कणय-पंकएहि) स्वर्णवर्णीय पंकजों से; (रित) रात्रिकाल में ही; (तेण तेण कालेण) रात्रिके आदि काल में और रात्रिके अन्तिकाल में (अर्थात् केवल रात्रिकाल में ही); (चज-वीसं जिणा) चौबीसों तीर्थंकरों को; (सयराह) एक साथ ही; (अध्विज्ज्जन्ति) पूजे जाते हैं।

हिष्पण-रत्ति । "सप्तम्या द्वितीया" (१३७) ॥

प्रथमार्थेमि द्वितीया हृद्यते । चन्निसं ।। आर्थे तृतीया पि हृद्यते । तेण तेण कालेण । उज्जाण मण्डवेसु गरुआ जह लोहिआइ विम्ब-फलं । गुरुआइ लोहिआ जह एव्वारु-फलं च कच्छेसु ॥६३॥

शक्दार्थं —(उज्जाण-मंडवेसुं) उद्यान-मंडपों में; (विस्व-फलं) विस्व नामक फल विदेश (गरुआ अह) (अपने आप ही) महान नहीं होने पर भी महान हो जाता है; (लोहिआइ) अ-रक्त वर्णीय होता हुआ भी रक्तवर्णीय हो जाता है; (च) और; (कच्छेसु) जल बहुल-देशों में; (एट्वारू-फलं) ककड़ी का फल; (गुरुआइ) अपने आप ही बड़ा हो जाता है; (लोहिआ अइ) लाल नहीं होता हुआ भी; लाल रंग का हो जाता है।

टिप्पण--गरुआबइ । लोहि बाइ । गरु बाइ । लोहिबाबइ। "क्यङोर्य-

लुक्" (१३८)

वेवइ हसइ अ कुमुअं पवेवए विहसए अ कार्स च।

देव जलम्मि थलम्मि अ इह पेक्खिंस पेक्खसे इत्थ ॥६४॥ शब्दार्थ—(देव) हे राजन् ! (जलम्मि) जल में; (इह) यहाँ पर,

शस्त्राच—(दव) ह राजन् ! (जलाम्म) जल म; (इह) यहा पर, (कुमुअं) कुमुद; (वेवइ) (वायु से) हिलता है; (अ) और; (हसइ) (चन्द्रमा की चान्दनी से) खिलता है (उसको); (पेक्खिस) आप देखते हैं; (च) और; (इत्थ बलिम्म) इस भूमि पर; (कासं) कांस फूल; (पवेवए) (वायु से) हिल रहा है; (विहसए) खिल रहा है; (उसको) (पेक्खिसे) आप देख रहे हैं (अथवा) देखते हैं।

टिप्पण — वेवइ हसइ। पवेवए विहसए। ''त्यादिनाम्॰'' इति (१३६) इचे चौ॥

न हसिस न वोवहससे जइ ता भासेमि कि पि वन्नेमि ।

अमुणा सरेण हंसाण माणसं तं पि विम्हरिअं।।६४॥

शब्दार्थ — (हे राजन् !) (जइ) यदि; (न हसिस) तुम नहीं हँसते हो; (वा) अथवा; (न उवहसिस) उपहास विनोद नहीं करते हो; (ता) तो; (भासेमि। मैं बोलता हूँ; (कि पि) कुछ भी; (वन्नेमि। मैं वर्णन करता हूं। (अमुणा सरेण) इस तालाब से; (तं) वह; (हसाण माणसं पि) हंसों का मान-सरोवर भी; (विम्हरिअं) भुला दिया गया है; (अर्थात् यह सरोवर इतना मोहक और आकर्षक है कि इसके आगे-भान-सरोवर भी तुच्छ प्रतीत हो रहा है)।

टिप्पण---पेक्खसि पेक्खसे। हससि उवहससे। "द्वितीयस्य सि से"

(880)

## हेमन्त-विक्रिरवर्षनम् १६८६-

बहु बन्निर्ड सं सक्तं जाई बीसन्ति सरय-चिन्धाइ । चरि अग्हें विष्फुरन्ते इदो अ हेमन्त-सिसिराण ॥६६॥

शक्दार्थ—(जाइं सरय-विन्धाई) जो शरद् ऋतु के चिह्न; (दीसन्ति) दिखलाई पड़ते हैं; (जनका); (बहु-बिन्नर्ज) बहुत प्रकार से वर्णन करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं, है; (अ) और, (इंदी) इधर; (उद्यान के अन्य भागों में); (हेमन्त-सिसिराण) हेमन्त और शिशिर ऋतु के; (चिरआई) चरित अर्थात् लक्षण, (विष्फुरन्ते) प्रकट होने लगे हैं।

टिप्पण—भासेमि । वन्नेसि । "तृतीयस्य सिः" (१४१) बाहुलकात् मिवः स्थानीयस्य मेः इकारलोपश्च । सक्कं ।

विच्छुहिरे कलयण्ठा सूसइरे ताण तारिसो कण्ठो । दीसन्ते कुन्द-लयाउ विष्फुरन्तीह रोलम्बा ॥६७॥

शब्दार्थ—(कलयण्ठा) (मधुरवाणी बोलने से) मीठे कण्ठवाली कोयल, (विच्छुहिरे) (बोलने के प्रति) मन्दसी प्रतीत होने लगी है; (ताण) उन कोयलों का; (तारिसो) वैसा, (मधुर और मोहक) (कंठो) कण्ठ; (सूस-इरे) सूलने लगा है। (कुन्द-लया उ) कुन्द लताएँ भी; (दीसन्ते) दिखलाई पड़ रही हैं; (इह) इन कुन्द-लताओं पर, (रोलम्बा) भ्रमर; (विष्फुरन्ति) डोल रहे हैं; परिश्रमण कर रहे हैं।

टिप्पण—दीसन्ति । विष्फुरन्ते । विच्छुहिरे । दीसन्ते । विष्फुरन्ति । "बहुष्वाद्यस्य न्ति न्ते इरे" (१४२) क्वचिद् इरे एकत्वेषि । सूसहरे ॥

इह पेक्खह पेक्खित्था इहेह पासह इहावि पासित्था। लवली-लयाउ फलिणी-लयाउ फद्धा इवा फुल्ला।।६८।।

शब्दार्थ — (इह पेन्खह) यहाँ देखो; (इह पेक्खित्था) यहाँ देखो, (इह) यहाँ; (पर भी) (पासित्था) देखो; (लवली-लया) लवली लता, (उ) पादपूर-णार्थ; (फिलगी लया) प्रियंगु लता; (उ) पादपूरणार्थ; (फद्धा इव) (परस्पर में); (विकसित होने की हष्टि से) अपनी अपनी विशेषता बतलाने के लिए मानो प्रतिस्पर्धा कर रही हों इस तरह से; (आफुल्ला) (दोनों ही लताएँ परिपूर्ण रूप से पुष्पों से उत्फुल्स हो गई है; पुष्प समन्वित हो गई हैं।

्टिष्यम् पेक्सह । पेक्सित्याः । पासह । पासेत्याः मध्यमस्येत्याहः यो'' (१४३) नोवदिसामो तो संदिसामु न य जादिसाम कि सु इमा । गायन्ति इह सयं चित्र मिलिजा कसणेच्छु-गोवीओ ॥६८॥

शब्दार्थ — (न उविदसामो) न हम उपदेश देते हैं; (नो संदिसामु) न हम सन्देश देते हैं; (य) और; (न आदिसाम) न हम आदेश देते हैं; (किन्तु) परन्तु; (इमा) ये; (कसण इच्छु-गोवीओ) काले-सांठे-इक्षु की रक्षा करने वाली; ये स्त्रियाँ ही; (चित्र) निश्चय ही; (सयं) स्वयमेव अपने जाप ही; (मिलिआ) सम्मिलित होकर; (इह) यहाँ पर; (गायन्ति) गायन करती हैं।

तुवरामो चणएसुं नव-सरिसव-कन्दलीसु तुवराम । तुवरामु मूलएसुं इअ कच्छ-त्थीण सरम्भो ॥७०॥

शब्दार्थ—(चणएसुं) चना नामक घान्य (के लिये); (तुवरामो) हम उद्यम करें; (नव सरिसव-कन्दलीसु) नये सरसों की कुंपल (के लिए); (तुव-राम) हम उद्यम करें; (मूलएसुं) मूली-शाक-विशेष (के लिये); (तुवरामु) हम उद्यम करें। (इअ) इस प्रकार; (कच्छ-त्थीण) खेत की रखवाली करने वाली स्त्रियों का; (सरम्भो) वार्तालाप था।

टिप्पण-- उवदिसामी । संदिसामु । आदिसाम । तुवरामी । तुवराम । तुवराम । तुवराम । तुवराम । 'तृतीयस्य मोमुमाः" (१४४)

हसए अ तुवरए तह लेइ अ पुंनामयाई एस जणो। कीस न हसिस न तुवरिस न लेसि विलया इअ लवन्ति ॥७१॥

शब्दार्थ—हे सिख ! (एस जणो) रखवाली करने वाली स्त्रियों का समूह; (हँसए) हँसता हैं; (अ) (पुंनामयाइं-) पुन्नाग-सुरपिणका पुष्पों को; (लेइ) लेता है; (कीस) किस कारण से ? (न हसिस) तूं नहीं हँसती है; (न तुवरिस) तू उद्यम नहीं करती है ? (न लेसि) (पुष्पों को तू नहीं लेती है ।) (इअ) इस प्रकार; (विलया) विनिताएँ; (लवन्ति) बातचीत करती है ।

हिष्पण-हसए। तुवरए। ए स्थाने तु से पाठे। हससे। तुवरसे। "अत एवैच्से" (१४५) अत इति किस्। लेइ। लेसि। एवकारः अत् एच् से एवेति विपरीताव घारणनिषेषार्थः। तेन अकारान्तादिप इच् सिक्स सिद्धौ। हससि। तुवरसि। इच उदाहरणं तु हसइ इति क्रेथम्।।

तं सि तहा एस म्हि अ अम्हित्य जुव म्ह सम-गुण म्हो अ। गायामो इअ नव-लट्ट-गोविआणं इदो वत्ता॥७२॥ शान्यांची—(तं सि) सू हैं; (तहा) तथा; (एस निह) यह मैं हूं; (अ) और; (अम्हिष्म) हम हैं; (जुन म्ह) (स्नेह से एक स्थान पर हम दोनों मिले हैं); (अ) और; (सम-गुण म्हो) हम समान गुणवाले हैं (अर्थात् अपन में मानुर्य, रूप तरुणता आदि समान हैं); (इस) इस प्रकार; (इस हेमन्त- किशिर काल में); (गायामो) हम गायन करती है—अथवा गायन करें। (इदो) ऐसी; (नव-लट्ट-गोविआणं) तृतन-धान्य-फल-आदि की रक्षा करने वाली महिलाओं की; (वत्ता) वार्ता वाराचीत थी।

टिप्पण-तं सि । "सिनाऽस्ने: सिः" (१४६)

अत्थि अहं तुममेसा दिरसेइ न का वि कुसुम-विश्वाणं।
इअ भणिअ का वि कारइ मुचुकुन्दाओ कुसुम-हरणं। १७३। १
शब्दार्थं — (अहं) मैं; (अत्थि) हूँ; (एसा तुमस्। यह तुम हो; (तो फिर)
(का वि) कोई भी; (कुसुम-विश्वाणं) पुष्प-विज्ञान (अर्थाः। पुष्प-प्रन्थन
कला); (न दिरसेइ) नहीं बतलाती हो। (इअ) इस प्रकार; (भणिअ)
कह करके; (का वि) कोई सखो; (मुचुकुन्दाओ) मुचुकुन्द वृक्ष से; (कुसुमहरणं। पुष्प चयन; (कारइ) करवाती है।

दिप्पण-- म्हि। म्हि। म्हो। "मिमोमैम्हिम्होम्हा ना" (१४७) पक्षे अम्हित्य । अत्थि। "अत्थिस्त्यादिना" (१४८) इति च अस्तेस्त्यादिभिः सह अत्थि।

अलि-गुञ्जिअं करावद्द मालिणि-हल्लप्फर्ल करावेद् । जाणावद्द रइ-लीलं मयणं भावेद्द पारत्ती ॥७४॥

श्रव्वार्थ—(पारत्ती) पारत्ती-पुष्प; (अलि-गुञ्जिअं) भवरों का गुञ्जा-रवः (करावद) करता है। (मालिणि-हल्लप्फलं) मालिनी को उतावल (करा-वेदः) कराता हैः (रदलीलं) ग्रित-लीला कोः (जाणावदः) बतलाता हैः (मयणं) कामदेव कोः (भावेदः) (कामियों के हृदय में) प्रवृत्त कराता है। ऐसा यक्षे पारत्ती का पुष्प है।

टिप्पण—दरिसेइ। कारइ। करावइ। करावेइ। "णेरदेदावावे" (१४६) इति णेः अत् एत् आव आवे। बाहुलकात् क्वचित् एत् न। जाणावइ। क्वचित् आवे न। भावेइ।

तोसविअ-तरण-गोवं तोसिअ-हरिणं इदो अ-जव-गोवी। से भामइ गीअ-झुर्णि पउत्य-सत्यं भमाडेइ॥७५॥ सन्तर्थं—(तोसिवत-तरण-गोवं) जिसते नवयुवक-सेतरक्षक को सन्तुष्ट किया है; ऐसी; (तोसिज-हरिणं) जिसने (अपनी मधुरता द्वारा) हरिण को सन्तुष्ट किया है; ऐसी; (गोल-श्वृणि) गीत व्यनि को; (जव-योवी) जो की रक्षा करने वाली-महिला; (इदी) इस प्रदेश में; (के) आकाश में; (शामइ) (गीत-ध्विन को—उच्च-स्वर से गाने के कारण सारे प्रदेश में और आकाश में) घुमाती है। (पउत्य-सत्यं) प्रवासियों के समूह को; (भमाडेह) (यह गीत अपनी सरसता और मधुरता से) धुमाता है, (काम-भावना उत्पन्न करके मुच्छित करता है)

दिष्यम-तोसिका तोसिका "गुविदरिववी" ॥ (१५०) भमाडेइ। भ्रमेराडो वा (१५१) पर्से भामह ॥

कारिअ-अलि-कुल-रोला मरुवय-माला कराविअच्छि-छणा। उअ कारीअइ जीए जयं करावीअइ अणङ्को॥७६॥

शब्दार्थं — जिससे; (जयं) विजय; (कारीब्रह्) कराई जाती है, (जिसके प्रताप मे जय प्राप्त होती है—ऐसी;) (जीए अणंगी) जिससे काम-भावना; (करावीअह) कराई जाती हैं: (अर्थांत् जिसमे काम-भावना जागृत होती है ऐसी;) (करावि-अच्छि-छणा) जिसने आंखों में आनन्द उत्पन्न किया है ऐसी; (कारिअ-अलि-कुल-रोला) (जिसने गन्ध के कारण से) भँवरों के समूह में कोलाहल (भ्रमण पूर्वक गुंजारक) उत्पन्न कर दिया है; ऐसी; (मरु-वय-माला) मरुवा के पुष्पों की मालाओं को; (उअ) देखो।

कुन्देहि कराविज्जइ तह कारिज्जइ नवेहि लवलेहि। जं ताण परिमल-वहो गन्धवहो मारइ पउत्थे॥७७॥

शन्दार्थ—(ताण) उन (कुन्द और लवलपुष्पों) की; (परिमल-वही) पराग को धारण करने वाला; (गन्ध-वही) (उन पुष्पों की) गन्ध को धारण करने वाला, वायु विशेष; (पउत्थे) प्रवासियों को; ।मारइ) घायल कर देता है; (जं) (ऐसा जो धायल रूप कार्य किया जाता है); वह; (कुन्देहि) कुन्द के पुष्पों से; (कराविष्जइ) कराया जाता है; (तह) तथा; (नवेहि लवलेहि) त्रतन लवली पुष्पों से; (कारिज्जइ) कराया जाता है।

विष्युण-कारिय । कराविश्र । कारीश्रद्द । कराविश्रद । (कराविश् ज्जद ) कारिज्जद । "सुगावी क्त भावकर्मसु" (१५२)

# ं कारेड्र के न हरिस्ते कारावेड् अ न कं रिज्ञ्छाहं।

हासाविब-जुव-गोवा जुव-गोवी कारिबाणङ्गा ॥७६॥

शब्दार्च—(हासाविक जुव गोवा) जिसने नव युवक खेतरक्षक को हंसाया है; ऐसी; (कारिक कणंगा) जिसने (दर्शक के हृदय में) काम-भावना उत्पन्न कर दी है; ऐसी; 'जुव-गोवी) नवयुवती-खेत-रिक्षका; (कं) किसकी; (हरिसं) हर्ष न; (कारेइ) नहीं कराती है; (ऐसी युवती को देख करके कौन प्रसन्न न हों) (अ) और; (कं) किसको; (रउच्छाहं) रित-उत्साह; (न) नहीं; (कारावेइ) करवाती है। (अर्थात् ऐसी युवती को देख करके प्रत्येक पुरुष काम-विह्नल हो जाया करता है)

हिष्पण - कारिज्जइ। मारइ। कारेइ। कारिआ। "अदेल्लु क्यादेरत आ" (१५३) अदेल्लुकीति किम्। कराबीअइ। आदेरिति किम्। कारिआ। इह अन्त्यस्य मा भूत्। आदे आव्यादेशयोरिप आदेरत आत्वम् इच्छन्ति। कारा-

वेइ। हासाविअ।

17

जाणामि न हि न जाणमि नारङ्ग-फलाई वित्रिउं देव ! ।

वण-सिरि वहूएँ घट्टंसुआईं सोहन्ति एआई ।।७६।। शब्दार्थ—(देव) हे देव कुमारपाल ! (नारंग फलाई) नारंगी के फलों को; (वाक्तिउं) वर्णन करने के लिये, (न हि जाणिम) नहीं जानता हूँ, (ऐसा) (न) नहीं; किन्तु (जाणामि) मैं जानता हूँ। (वण-सिरि-वहूए) बन की शोभारूप वधू के, (एआई) ये (पास में रहे हुए); (घट्टंसु आई। (नारंग फल रूप) बूटेदार कौसुम्भ वस्त्र; (फल ही एक प्रकार के वस्त्र हैं) (सोहन्ति) सुझोभित हो रहे हैं।

पउमसिरि तं भणामो भणिमो तं लिच्छ भणिमु तं गउरि । भणमु तिमले भणाम य सं गङ्को तं भणामु कमलच्छि ॥ ८०॥ तं सिरि भणमो भणिम तमुमे जए तं च भणम कुन्द-वणं ।

उच्चिणह गहिअ-नामं सबित्त बिलया इअन्नोन्नं ॥६१॥ अन्वार्थ - (हे पउमसिरि!) हे पबाओ (तं) तुमको; (भणामो) हम कहती हैं; (हे लिच्छ !) हे लक्ष्मी! (तं) तुमको; (भणिमो) हम कहती हैं; (हे गउरि!) हे गोरि! (तं) तुमको; (भणिमु) हम कहती हैं; (हे इले!) हे इला! (तं) तुमको; (भणामु) हम कहती हैं; (व) और; (हे गंगे!) हे गंगा! (तं) तुमको; (भणाम) इम कहती हैं; (हे कमसच्छि) हे कमसाधा! (तं) तुमको; (भणाम) इम कहती हैं।

### १६० कुमारपास वरितम्

टिप्पण-मणामी। भणिमी। भणिमु। भणाम। भणामु। भणिम । "इच्च मी मुमे वा" (१४४) इति अत इस्तं चाद् आत्वं वा। पक्षे भणमु। भणमी। भणमा गहिन। "क्ते" (१४६)

(द १)—(हे सिरि) हे श्री! (तं) तुमको; (भणमो) हम कहती हैं; (हे उमे!) हे उमा! (तं) तुमको; (भणम) हम कहती हैं; (हे जए) हे जया! (तं) तुमको; (भणम) हम कहती हैं; कि (कुन्द-वर्ण) कुन्द जाति के बृक्ष से फूलों को; (उच्चिणह) चयन करो; (इअ) इस प्रकार; (अन्नोन्नं) परस्पर में; (गहिअ नाम) नाम कहकर; (विलया) विनताएँ (लवन्ति) बोलती है।

फलिणि-कुसुमं विहसिउं विहसेउं लोद्धयं पद्मट्टेइ । हसिऊणं विहसेऊण निअ इमं अणहसे अव्वं ॥=२॥

शब्दार्थ — (फलिणि-कुसुमं) प्रियंगु लता विशेष के फूल को; (विह-सिउ) विकसित करने के लिये; (और) (लोद्धयं) लोधजाति के वृक्ष के फूल को; (विहसेउं) विकसित करने के लिये; (पयट्टेइ) यह प्रवृत्ति करता है (ऐसे प्रवृत्तिशील); (इमं) इसको; (जो कि) (अणहसेअव्वं) हंसी का पात्र नहीं है किन्तु जो श्लाष्य है; (ऐसे) (इमं) इसको; (हसिऊणं) हंसकर; (विहसे-ऊण) (शब्दपूर्वक) हंसकर (हे सिख !); (निअ) देखो।

गन्धेण अहसिअव्वं विहसेहिइ इमिममं च विहसिहिइ। विहसेइ इमं विहसइ इमं च वारुणि-वणे पुष्फं।। ८३।।

शब्दार्थ — (गन्धेण अहसिअव्वं) गन्ध के कारण से जो प्रशंसा योग्य है; ऐसा; (इमं) यह; (वारुणि-वणे) इन्द्रायनलता के उपवन में; (पुष्फं) पुष्पः (विहसेहिइ) विकसित होगा; (इमं च विहसिहिइ) और यह भी विकसित होगा; (इमं) (यह तीसरा भी); (विहसेइ) विकसित होता है अथवा हो रहा है; (इमं च) (और यह चौथा भी), (विहसइ) विकसित हो रहा है।

इह हसउ पहिअ-लोओ हसेउ उज्जाण-वालिआ-लोओ। विहसन्त-हिओ विहसेन्त-लोअणो फलिअ-बोरीहि॥८४॥

शब्दार्थ — (फलिअ-बोरीहि) प्रफुल्लित हुए बेरों के कारण से; (विह-सेन्त-लोअणो) प्रफुल्लित हो रहे हैं नेत्र-जिनके ऐसा; (विहसन्त-हिओ) प्रफुल्लित हो रहा है हुदय-जिनका ऐसा; (पिहअ-लोबो) पिषक-लोग — यात्री-समूह; (इह) यहाँ-उपवन में; (इसउ) प्रसन्न होवे — हसे; (उज्जाण-वालिआ-लोबो) उद्यान-पालिका-लोग श्री (हसेड) प्रसन्न होवे — हसे; (उद्यान-पालिका भेंट (काला—ऐसा राजा कुमारपाल —अर्थात् द्वारपाल द्वारा कुमारपाल का आगमन मुनंकर उपस्पित अनेकः राजाओं ने कुमारपाल की सेना में भेंट-उप-हार प्रस्तुत किये); (आभरण-कान्ति) (कुमारपाल द्वारा पहने हुए विभिन्न आभूषणों की कान्ति से); (दक्कविश्व-मुद-धण्) दिखला दिया है अपने आपको सप्तवर्णीय दन्द्र धनुष के समान; जिसने, (ऐसा कुमारपाल) (दिरिसिएभ-गई) (जो हाथी की चाल से चलता था; अतएव) जिसने प्रदर्शित की है हाथों की चाल को, ऐसा (राजा-सभा में आकर बैठा)

उदउग्गिअ-रिव-तेओ उग्घाडिअ-सिसह्-जण-मणाणन्दो ।
संभाविओ उविन्दो इन्दो आसंधिओ अह्वा ॥२३॥
श्रव्यार्थ—(उद-उग्गिअ-रिब-तेओ) उदय होने पर सर्वत्र फैले हुए—
सूर्य के तेज के समान तेज है जिसका; (ऐसा कुमारपाल) (उग्चाडिश) उद्घाटित—प्रकट किया है; (सिसह-जण-मण) धनादि की अभिलाषा रखनेवाले
मनुष्यों के मन में; (आनन्दो) आनन्द को; जिसने ऐसा; (धनार्थी को राजा
द्वारा धन प्रदान करने मे वे धनार्थी कुमारपाल से अत्यन्त प्रसन्न है) ऐसे
दान-समय में वह कुमारपाल (उविन्दो) (जनता की हिष्ट में) (उपेन्द्र)
(जैसा) (सभाविओ) प्रतीत हुआ; अनुमानित किया गया।

उल्लालिअ-णैवत्यणमुत्थं चिय-कर पुढँ नमन्त-निवे।
गुलुगुञ्छ अच्छि उप्पेलिअच्छिणो सणिअमिक्खन्तो।।२४।।
शक्वार्थ—(उल्लालिअ) उठा करके एक बाजू से दूसरे बाजू पर रक्खा
है; (नेवत्यणम्) उत्तरीयवस्त्र के अंचल को जिसने; (अर्थात् उत्तरीय वस्त्र
को जिसने व्यवस्थित किया है) (उत्थं चिअ-कर-पुढं) जिसने दोनों हाथों को
जोड़ करके कुछ उन्नत किये हैं; (गुलुगुञ्छि-अच्छि) जिसने अपनी आँख को
(उपस्थित राजाओं को देखने की हष्टि से) जरा उन्नत की है, ऐसा; (उप्पेलि
अच्छिणो) (भय और आदर के कारण से) विस्फारित हैं आँखें जिनकी ऐसे;
(नमन्त-निवे) प्रणाम करते हुए राजाओं को, (सणि अम्) घीरे से; (इंक्खंतो)
देखता हुआ (राजा कुमारपाल सभा मंडप में) बैठा।

उन्नामिअ-भुमयाए चण्डारे पाहुडाइँ पेण्डिवरो । नरवइ पट्टिवआइं देवय-पट्टाविआइं च ॥२५॥ इास्टार्च—(नरवइ-पट्ठिवआइं) राजाओं द्वारा भेजी हुई; (च) और; (देवय-पट्ठाविआइं) (मन्त्र आदि'से वशीकृत) देवताओं द्वारा भेजी हुई; (पाहुडाई) उपहारों को; (उन्नामिल भुमयाए) कुछ (अखि की) भौजों को उन्नत करके; (इशारा करके) (चण्डारें) भण्डार में; (पेण्डविरो) रखने वाला (राजा कुमारपाल सभा-मंडप में बैठा)।

वोक्कन्त-महामच्चो निवो अवुक्कन्त-पणइ-मण्डलिओ ।
विण्णित्त-दिन्त-कण्णो अहिद्विओ कणय-मण्डविअं ॥२६॥
शक्तार्थ — (वोक्कन्त महामच्चो) (जिसकी सेवा में बढ़े-बड़े मंत्रीगण (कुछ) निवेदन कर रहे हैं; (ऐसा राजा) (अवुक्कन्त-पणइ-मंडलिओ) जिसकी सेवा में प्रेमी मांडलिक राजागण (कुछ) निवेदन कर रहे हैं (ऐसा राजा); (विण्णित्त-दिन्न-कण्णो) (मंत्री और राजाओं की) विज्ञप्ति के प्रति-निवेदन के प्रति दिया है कान-जिसने; (ऐसा) (निवो) राजा कुमारपाल; (कणय-मंड-विअं) स्वर्णनिर्मित मंडप पर; (बिहिट्ठिओ) बैठा।

टिप्पण-दाविअ। दंसिअ। दक्खविअ। दरिसिए। "हशेदिव-दंस-

दक्खवाः (३२)

उभाज । उग्घाडिल । "उद्घटेरुगाः" (३३) ॥

सिसह । "स्पृहः सिहः" (३४)

संभाविओ। आसङ्घओ। "संभावेरासङ्घः (३५)॥

उल्लालिस । उत्पिङ्घिस । गुलुगुञ्छिस । उप्पेलिस । उन्नामिस । उन्नमेदत्यङ्घोल्लाल-गुलुगुञ्छोप्पेलाः (३६) ॥

पेण्डविरो । पट्ठविआइं । पट्ठाविआइं । "प्रस्थापेः पट्ठव-पेण्डवी"

(३७) वोक्कन्त । अवुक्कन्त । विण्णत्ति । "विज्ञपेवीक्कावुक्की" (३८)

पणिमर-पणइ-पणािमअ-दिट्टी सो तत्थ अल्लिविअ-हरिसो । अणचच्चप्रिया - हिअओ अप्पिअ - निव - खोहमासीणो ॥२७॥

शब्दार्थ—(पणिमर-पणइ) प्रणाम करने वाले प्रेमियों के प्रति; (पणा-मिझ-दिट्ठी) प्रदान की है हिन्ट को —जिसने ऐसा-कुमारपाल; (नमस्कार करने वालों को राजा ने देखा—यह तात्पर्य है); (तत्थ) वहाँ पर; अल्ल-विअ हिरसो) (अपना दर्शन देने से) प्रदान किया है हुई (सभी सभाजनों के लिए जिसने ऐसा; कुमारपाल); (अणचचनुष्पिअ-हिअओ) (जिसने गम्भीर होने के कारण से) अपने हृदय की बात को (बाहिर) प्रकट नहीं की है; ऐसा सो वह कुमारपाल; (अप्पिअ-निव- खोहम्) जिसने राजाओं के चित्त में क्षोभ उत्पन्न किया है; ऐसा (अर्थात् राजाओं के चित्त में यह दुविधा थी कि राजा कुमारपाल हम पर प्रसन्न है अथवा नहीं? हमें कुछ आज्ञा प्रदान करेंगे अथवा नहीं ? ऐसी दुविधा जिर्न राजाओं के हृदय में ' कुमारपाल के कारण से बी; ऐसा राजा कुमारपाल); (आसीली) उस मंडपिका पर बैठा ।

1 1 4

टिप्पण---पणामिस । अल्लिविस । अणचचनुष्पिस । अप्पिस । "अपेर-लिब-चच्चुप्प पणामाः (३६)

जाविअ मुहुत्तमेगं पुरोहिओ जविञ-दुटु-कलि-लिओ।

दन्त-रुई - ओम्वालिअ - गयणो उच्चारही मन्तं ।।२८।।
शब्दार्थ--(एग-मुहुत्तम्) एक मुहूतं; (जाविअ) व्यतीत करके; (जिविअदुट्ठ-कलि-लिलओ) जिसने अपनी प्रवृत्ति से दुष्ट कलियुग की लीलाओं को
नष्ट कर दिया है; (ऐसा पुरोहित का विशेषण) (दन्त-सई-ओम्वालिअ-गयणो)
अपने दांतों की कान्ति से व्याप्त कर दिया है आकाशप्रदेश को (ऐसे); (पुरोहिओ) पुरोहित ने; (मन्तं) राजा के कल्याणार्थ मंत्र को; (उच्चारहो) बोला
(मत्र का उच्चारण किया)।

टिप्पण-जाविश । जविस । "यापेजंव:" (४०)॥

हार-प्पह-पव्वालिअ हिओ निवो पाविओ व्व अमएण । पक्कोडिअ चमराहि विकोसिअ अच्छीहि उवसरिओ ॥२८॥

शब्दार्थ — (हार-प्पह) नानाविध मोतियों वाले हारों की प्रभा से; (पव्वालिअ-हिओ) सरोबार — भीगा हुआ है हृदय जिसका; (ऐसा राजा) मानों (अमएण) अमृत से; (पाविओ व्व) भीगा हुआ है ऐसा (जो मालूम पडता है) ऐसा; (निवो) राजा कुमारपाल; (पक्खोडिअ-चमराहि) (बारं बार संचालन करने से) विकसित जैसे मालूम पडने वाले अथवा फैलाये हुए जैसे मालूम पडनेवाले, चामरों से; (विकोसि अच्छीहि) विकसित नेत्रों वाली महिलाओं द्वारा; (उवसरिओ) (वह राजा) अति नजदीक से सेवा किया गया (अर्थात् चँवर करने वाली वनिताएँ राजा के अति समीप में उपस्थित होकर उसकी सेवा चँवर आदि द्वारा कर रही थीं)।

**टिप्पण**—ओम्वालिस । पब्बालिस । पाविस्रो । "प्लावेरोम्बाल-पव्वालो" (४१)

पक्लोडिश । विकोसिश । "विकोशः पक्लोडः" (४२)

ओग्गालिर-वसहाणं वगोलिर-करहयाण वारम्मि। रोमन्थ-भङ्ग-जणणो अहासि गम्भीर - तूर-रवो॥३०॥

#### १८० कुमारपासचरितम्

सब्दार्थ (ओगालिर-वसहाणं) पगुरानैवाले (जुगाली करने केले बैलों के); (बीर) (बग्गोलिर-करह्याणं) पगुराने वाले ऊँटों के; (वार्यक्मि) समूह में; (रोमन्थ-भंग-जणणो) पगुराने की क्रिया में भंग-बाधा-उत्पन्न करने बाला (ऐसा) (गंभीर-तूर-रवो) गम्भीर वाद्यों की आवाज; (अहासि) हुई।

दिप्पण-ओगालिर । वगोलिर । रोमम्थ । "रामन्धेरीगाल बगोली" (४३)

णुव्वन्तो सिरि-णिहुवय-सिरिमुम-कामय-सिरि पयासन्तो । विच्छोलिअ-भूमयाहि राया विलयाहि परिअरिओ ॥३१॥

शब्दार्थ—(सिरि-णिहुवय-सिरिम्) लक्ष्मी की इच्छा करनेवाले (विष्णु) की शोभा को; (णुव्वन्तो) प्रकाशित करता हुआ; (अर्थात् अपनी विभूति के बल पर अपने आपको विष्णु और शिव जैसा प्रतीत कराता हुआ; (विच्छोलिअ-मुमयाहिं) (जिन महिलाओं ने) अभीष्ट की इच्छा करने वालों को आधी आंख से देखने के लिए चिलत किये हैं भौओं को ऐसी; विलयाहिं) विनताओं के द्वारा; (राया) वह राजा कुमारपाल; (परिअरिओ) परिवृत होता हुआ (अपने-अपने कृत्य करने के लिए वहाँ से अन्यत्र जाने के लिये निकला)।

टिप्पण-णिहुवय । कामय । "कमेणिहुवः" (४४) णुव्वन्तो । पयासन्तो । "प्रकाशेणु व्वः" (४४)

अणकम्पिर-कर-विलय-त्याले आरोविउं अदोलि-सिंह । रङ्खोलिर-ताङङ्का वर-विलयारित्तअं काही ॥३२॥

शब्दार्थ — (अणकंपिर) नहीं काँपनेवाले — स्थिर (ऐसे) कर हाथों द्वारा; (विलिअ) रखे हुए; (त्थाले) (रत्न-जिंदत सुवर्ण निर्मित) पात्र में; (रंखोलिर-ताडंका) (चंचलतायुक्त होने से) हिल रहे हैं दोनों कुण्डल जिसके; ऐसी; (वर-विलया-) वार-विनता ने (वेश्या ने); (आरित्तअं) सम्पूर्ण रात्रि तक बरा-बर जलता रहने वाला ऐसा दीपक, (आरोविड') रख करके; (अदोलि सिंह) जिस (दीपक) की शिखा स्थिर रहती है; ऐसी स्थिर बत्ती; (काही) की । (अर्थात् दीप जलाया)।

टिप्पण - विच्छोलिअ । अणकम्पिर । "कम्पेविच्छोलः" (४६) विलय । अरोविठ । "कोरोपैर्वलः" (४७) अदोलि । रङ्खोलिर । दोले रङ्खोलः (४८) जण-रञ्जणेहि राविचमुक्वीसं तत्व पणिपर-निवेहि। परिवाडिजञ्जलीहि से घडिना कमल-कोस व्व ॥३३॥

इाब्बार्ष — (जण-रंजणेहि) (नीति युक्त होने से) मनुष्यों को प्रसन्न रखनेवाले; (परिवाडिअञ्जलीहिं) जिन्होंने हाथ जोड रक्से हैं एसे; (पणिसर-निवेहि) प्रणाम करते हुए ऐसे राजाओं द्वारा; (तत्थ) वहाँ संडिपका में; (उब्बीसं) पृथ्वीपित कुमारपाल की; (राविउम्) प्रसन्न करने के लिये; (से) राजा के शिर के ऊपर-आकाश में; (कमल-कोस ब्व) कमल-कोश के समान; (घडिया) (करवद्ध अंजिल) रची गई।

राजाओं की हाथ जोड़ने की पद्धित ऐसी थी कि संपुट भाग ऊर्ध्व-आकारवाला और अंगुलियां भी ऊर्ध्व आकार वाली जैसी बनाई हुई थीं जो कि कमल कोश के समान मालूभ पडती थी। ऐसी रचना सभी राजाओं ने मिलकर राजा कुमारपाल के सिर पर रची।)

टिप्पण —रञ्जणेहि । राविउं । "रञ्जे रावः" (४६) ॥ परिवाडिज । घडिआ । 'घटे. परिवाडः" (५०)

कणय-परिआलिएहि रयणाहरणेहि वेढिअङ्गुलिआ । विकिणण-किणण-छइल्ला पुरो निविद्वा महाजणिआ ॥३४॥

शक्दार्थ — (कणय-परिआलिएहिं) स्वर्ण से परिवेष्टित अर्थात् निर्मितः (रयण आहरणेहिं) रत्न जिनमें जड़े हुए हैं; ऐसी अगूठियां रूप आभूषणों से; (वेढि अगुलिआ) जिनकी अंगुलियां परिवेष्टित हैं ऐसे; (महाजणिआ) महा-जन = व्यापारी (विकिणण-किणण-छह्रला) बेचने और खरीदने के काम में जो अत्यन्त निपुण है ऐसे महाजन; (पुरो) राजा कुमारपाल के आगे (हम आपके राज्य में अत्यन्त सुखी है ऐसी ही अन्य बाते निवेदन करने के लिये; (निविट्ठा) बैठे।

टिप्पण-परिआलिएहिं। वेडिश । "बेच्टे परिवालः (५१) ॥
विक्केन्तोद्धरिआ इव भायन्ता अवि अबीहिरा निच्चं ।
भीएहि सहचरेहिं निक-दूआ दूरमल्लीणा ॥३५॥
शब्दार्थं — (भीएहिं) (राजा के प्रताप से) डरे हुए; (सहचरेहिं) सह-चरों — सहयोगियों के साथ; (निव-दूआ) (विभिन्न देशों के) राज-दूत; (दूरम्) दूर से; (अल्लीणा) आग्रे हुए, (अर्थात् राजा-आज्ञा प्राप्त होते ही सेवा में उपस्थित हो जायगें; इस हष्टि से प्रतीक्षा करते हुए समीप नहीं आये)

### १=२ | कुमारपालवरितम्

(विक्केन्त) (जैसे) बेची जाने योग्य (वस्तु); (उद्घरिक्षा) बाहिर निकास कर पृथक् ही (ग्राहक के हिष्ट-योग्य स्थान पर) रक्खी जाती है; (इव) (इसके) समान ही; (भायन्ता अवि) (वे राजदूत-दूरस्थ) एउ रते हुए भी; (निच्च) सदा; (अवीहिरा) (राज-कृपा के ज्ञाता होने के कारण से) नहीं डरनेवाले; ऐसे राजदूत दूरस्थ थे।

टिप्पण-विकिषण। किणण। विक्केन्तो। ''क्रियः किणो वेस्तु क्के च'' (४२) इति क्रीणातेः किणो वा वेः परस्य तु द्विरुक्तः क्के। चकारात् किणदच। णेरिति निवृत्तम्।।

भायन्ता। अबीहिरा। "भियो भा-बीहौ" (५३) बाहुलकात् क्वचिन्त । भीएहि।।

अल्लीणा। "आलीक्डोडल्ली" (५४)

भत्ति-णिरिग्घिअ-हिअआ मउलि-णिलीअन्त-पाणि-संपुड्या। निव - पय - कमल- णिलुक्कन्त-लोअणा सा सहा आसि ॥३६॥

शब्दार्थ—(भत्ति-णिरिग्धिअ-हिअआ) हृद्दय- भक्ति-भावपूर्वक संलग्न है; (एंसी) (सभा) (मउलि-) मस्तक पर; (णिलीधन्त-पाणि-संपुडय') (सभी सभासदों ने राजा के प्रति) अपने दोनों हाथ जोड़कर (भक्ति और श्रद्धा-प्रदर्शनार्थ) लगा रक्खे हैं; (ऐसी सभा) (निव-पय-कमल) राजा के चरण-कमलों में; (णिलुकन्त-लोअणा) (प्रसन्नता प्राप्ति की हिष्ट से) जमा रक्खे हैं लोचन; जिसने ऐसी; (सा) (सहा) वह (उपरोक्त गूणोंवाली) रूभा; (आसि) थी।

आसि मणि-वेइ आसुं लुक्कन्तो मणि-महीएं लिवकन्तो । तिहक्कन्तो मणि-थम्भेसु सय-गुणो पिडिकिदीइ जणो ॥३७॥

शब्दार्थ—(मणि वेह आसुं) मणिनिर्मित वेदिकाओं में; (लुक्कन्तो) जडे हुए के समान प्रतीत होने वाला; (मणि-महिए) मणि-निर्मित आँगण में; (लिक्कन्तो) जडे हुए के समान प्रतीत होने वाला; (मणि-धम्भेसु) मणि-विमित स्तंभों में; (लिहक्कन्तो) जडे हुए के समान प्रतीत होनेवाला; (जणो) मनुष्य; (पिडिकिदीइ) अपनी प्रतिद्धाया के कारण से; (सयगुणो) सो गुणा; (आसि) (दिखाई दे रहा) था।

निवइ-निलीइर-नयणा अविराय-सिरी विलीइर जुआणा। अलि-रुञ्जिअ-जइ-रुण्टिअ-किङ्किण - नीबीउ आसीणा ॥३८॥ शास्त्र में — (निवद्द-निसीहर-नयना) जिन (स्त्रियों की आंखें राजा के प्रति लमातार देखने की हिन्द से) जमी हुई है; ऐसी; (अविराय-सिरी) जिनके शरीर की शोभा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है; ऐसी; (बिलीहर-जुआणा, (जिन स्त्रियों को देखते ही) युवक-गण अपना खैंयें खों बैठते हैं और पिघल जाते हैं; ऐसी; (अलि-चिन्जअ) भ्रमरों के गुँजारव को; (जद चिन्छ) जिनका गुञ्जारव (मायुर्य और सरसता की हिन्द से) जीत लेता हैं, ऐसी; मधुर घ्वनिवाली; (किकिण-) छोटी छोटी घुंचरियाँ लगी हुई है, जिनमें ऐसे; (नीवीज) नाडेवाली-स्त्रियां; (आसीण्ग) (राजा कुमार-पाल के पास में आकर के) बैठीं।

टिप्पण—णिरिग्घिअ । णिलीअन्त । णिलुक्कन्त । लुक्कन्तो । लिक्कन्तो । त्विहक्कन्तो । निलीइर । "निलीङ णिलीअ-णिलुक्क-णिरिग्घ लुक्क-लिक्क-त्विक्काः (४४)

अविराय । विलोइर । "विलोङ विरा ।" (४६) रुञ्जिअ । रुण्टिअ । "रुके रुञ्ज-रुण्टौ" (४७)

, 1

सग्गे वि हणिअ-विहवा असुणिअ-दोसा तिलोअ-सिरि-धुवणी । कुमर-नरिंद - सहा स धुणिआरि मणोरहा हुआ ॥३८॥

शब्दार्थ - (सग्गे वि) स्वगं में भी; (हणिअ-विहवा) (जिसके) वैभव की चर्चा सुनी गई है, अर्थात् जो तीनों लोकों में वैभव की हष्टि से विख्यात है, ऐसी, (असुणिअ-दोसा) जिसके दोष अथवा ऋ टियाँ कभी भी नहीं सुने गये हैं, ऐसी, (तिलोअ-सिरी-धुवणी) (जो सभा) तीनों लोक में स्थित लक्ष्मी वैभव को अपने वैभव द्वारा तिरस्कृत कर देती है ऐसी, (धुणिअ-अरि-मणोरहा) जो शत्रुओं के मनोरथों को परास्त कर देती है ऐसी; (सा) वह (कुमर-नरिद सहा) कुमारपाल राजा की सभा, (हूआ) (उपरोक्त गुणोंवाली; सिद्ध हुई (या थी।)

दिष्पण-हणिअ। असुणिअ। "श्रुटेहंणः" (१८)।
धुवणी। घुणिअ। "धूगेर्घुवः" १६)
हुन्ताणन्दो अहुवन्त - संसओ निवइमुब्भुअन्त-मई।
पहवन्तो अपरिहवो विष्णविही संधिविग्गहिओ।।४०॥
शब्दार्थ-(हुन्त आनन्दो) (राजा के आगे आत्म-अभिप्राय प्रकट करने
से) उत्पन्न हुआ है आनन्द जिसकी, ऐसा; (अहुवन्त-संसओ) (अपना और
भन्न, का सैन्य-बल जानने के कारण से सन्धि अथवा युद्ध वार्ता के प्रति)
नहीं अविद्यान संशयवाला; ऐसा; (उब्भुअन्त-मई) (प्रतिभाशाली होने के

कारण से) कठिन विषयों में तत्काल उत्पन्न हो जाती है बुद्धि जिसकी ऐसा; (पहनतो) (अपनी शब्द-चतुराई द्वारा) दूसरों पर प्रभाव जमानेवाला; (ऐसा प्रधान पुरुष); (अपरिहवो) (कहीं पर भी तिरस्कृत नहीं होने वाला); ऐसा; (संधि-विग्गहि भो) (अन्य राज्यों से) सन्धि और विग्रह करने के कार्य पर नियुक्त —ऐसे प्रधान पुरुष ने; (निवइम्) राजा कुमारपाल को; (विष्णविही) कहने योग्य सभी बात निवेदन कर दी।

टिप्पण हूआ। होन्त । अहुवन्त । अपरिहवो। "मुवेर्ही-हुव हवाः (६०) क्विचिद् अन्यदिष । उब्ुअंत । विक्राप्तिका ४१—१०६—

देव विवन्स्बीहुन्तो णिव्वडिअ बलेण सो पहुप्पन्सो। हूओ कुङ्कुण नाहो जहा - तहा कुणसु अवहाणं॥४१॥

(यहां से लगाकर १०६ गाया तक राजा के युद्धसिध विषयक मत्री ने जो जो बयान किया; उसका वर्णन है। इसमें कुंकुण नरेश के साथ युद्ध की घटना का भी वर्णन उक्त मंत्री के मुख से कवि ने कहलाया है)—

शब्दार्थं — (देव) हे देव ्ि (विवक्खीहुन्तो) विपक्षी-विरोधी होता हुआ, (णिव्वडिअ-बलेण) जिसका सैन्यबल पृथक् है, और समर्थ है; इस कारण से; जो (पहुष्पन्तो) समर्थ-शील है; ऐसा (सो) वह; (कु कुण नाहो) कुंकण देश का राजा, (जहा) जैसा, (हूओ) हो गया है, (तहा) वैसा; (अव-हाणं) अवधान = ध्यानपूर्वक सुनने का कार्य; (कुणसु। आप करें। (यह घटना ध्यान से सुने)।

टिप्पण — हुन्तो । "अनिति हु" (६१) णिव्वडिअ । 'पृथक्स्पष्टे णिव्वडः'' (६२)" ॥ पहुप्पन्तो । "प्रभो हुप्पो वा" (६३) पक्षे पहवन्तो ॥ हुओ । "क्ते हू" (६४)

षङ्भः कुलकम् —

दूर द्विआहि करिउं णिआरिअं सुर - बहूहि दीसन्ता ।
संदाणन्ता अइनिट्ठुहावणा वेरि सुहडाण ॥४२॥
काव्हार्थ - (णिआरिअ) आधी आंख से देखने रूप कार्य को; (करिउं)
करके (आधी खुली और आधी बंद इस रीति से आंख द्वारा देख करके)
(दूर-ट्ठिआहि) (आकाश में ठहरी हुई होने के कारण से) दूर स्थित; (ऐसी)
(सूर-बहुहि) देव वधुओं द्वारा ≕देवांगनाओं द्वारा; (दीसता) (जो योधा)

देसे जा रहे हैं । संदाण ता। (क्रो योषा) (किटनाई में वैयं का) सहारा लिया करते हैं (बेरि-सुहडाण) धन्न कों के सुभटों का; (जो योधा) (अइ निट्ठृहावणा) युद्ध क्षेत्र में पूरी रुकावट कर देते हैं; (ऐपे तुम्हारे) ये शूर-वीर योधा हे राजन्! कुंकुण देश को पहुँ ने हैं।

वाविष्णिरा कलासुं अभोघ निक्वोलणं प्यासन्ता।
अपिललर असि-फलया णीलुञ्छत्ता रिउ-दलिष्म ॥४३॥
शब्दार्थ—(कलासुं) शस्त्र-अस्त्र सम्बन्धी कलाओं में; (बाविष्ण्रिरा)
परिश्रम— अभ्यास करनेवासे; (अमोघ-णिक्ष्वोलण) क्रोधः, से होठ को मलोन करने रूप कार्य को—सफल रूप में; (प्यासन्ता) प्रकाशित करते हुए; (अप- यिलर) अशिथिला और शोघ्रतापूर्वक, (असि-फलया) ठीक रीति से पकढ रक्खी है तलवार की मूठ—जिन्होंने ऐसे; (रिउ-दलिष्म) शत्रुओं के समूह में; (णीलुञ्छन्ता) (गिरावट अथवा भयपूर्ण दरार विभाजन) करते हुए; (ऐसे योधा कू कण देश को पहुँचे।)

कम्मन्त-मेत्त-मिन्नअ-रिउणो गुललन्त-सामिणो विजये।
दाउं वसुमझरन्ता पहु-आदेसं च झूरन्ता।।४४।।
शब्दार्थ— (कम्मन्त-मेत्त-) हजामत बनानेवाला नाई मात्र; (मिन्नअ-रिउणो) माना है शत्रुओं को; (जिन्होंने ऐसे योधा) (सामिणो-विजये) अपने स्वामी राजा कुमारपाल की विजय के लिये; (गुललन्त) जो अपने देवों की अनुनय-विनय चाटुकारी कर रहे हैं ऐसे, (बसुम्) (चारण-भाटों को) धन; (दाउ) दे करके; (अझरन्ता) (जो अपने आपकी स्थिति को) भूल रहे हैं (और दानी बन रहे हैं—ऐसे योधा) (च) और; (पहु-आदेस) प्र मु-राजा कुमार-पाल की आजा को; (झूरन्ता) (तत्काल ही पुनः) याद कर रहे हैं; मन में विचार कर रहे हैं; (ऐसे योधा—हे राजन् ! कुंकुण में पहुंच गये हैं)

जुद्धेण भरावन्ता राम-कहं मारहं भलावन्ता।
निअ-कुल-कमं लढन्ता सुमरन्ता खत्तिआचारं।।४५॥
शब्दार्थ—(जुद्धेण) युद्धद्वारा; (रामकहं) राम-रावण युद्ध कथा को;
(भरावन्ता) स्मरण कराते हुए; (भारहं) कौरव-पाण्डव-युद्ध रूप महाभारत
को; (भलावन्ता) स्मरण कराते हुए; (निअ-कुल-कमं) अपने कुल-वंस के क्रम
को=परम्परा को; (खन्ता) स्मरण करते हुए; (खिलाआचार) अत्रियोचित
आचरण को; (सुमरन्ता) स्मरण करते हुए; ऐसे योधा हे राजन्! कुंकुण में
पहुंच गये हैं।

वीर-वरणं सरन्ता पयरन्ता सामिणो पसायं च। बावण्ण - वीर - कह - विम्हरावणा वइर-पम्हुहणा ॥४६॥

शाक्यार्थ—(वीर-यरणं) (युद्ध-क्षेत्र में अपने अनुरूप शक्ति वाले) वीर के साथ युद्ध करने रूप बात को; (सरन्ता) स्मरण करते हुए; (सामिणो) अपने स्वामी राजा कुमारपाल की; (पसायं) प्रसन्नता को; (पयरन्ता) स्मरण करते हुए; (च) और; (बावण्ण-वीर-कह) वावन वीरों की कथा को; (विम्ह-रावणा) (जनता द्वारा) (अपने युद्ध कौशल से) मुलाते हुए; (वहर) अपने स्वामी का इनके साथ वैर है; इस बात को; (पम्हुहणा) स्मरण करते हुए; (ये योधा हे राजन्! कुंकुण देश में पहुंच ंगये हैं)

पम्हुसिअ-अन्न-कज्जा विम्हारिअ-वाणरिन्द-बल-लिला। वीसारिअ रिज-मन्ता तुह जोहा कुंकुणं पत्ता॥४७॥

शब्दार्थ — (पम्हुसिअ-अन्न-कज्जा) (युद्धोन्माद होने के कारण से) अन्य सभी कार्य जो; (योधा) भूल गये हैं; (ऐसे) (विम्हारिअ-वाणरिन्द-बल-लिआ;) जिन योधाओं ने अपने युद्ध-कोशल से बानरों के राजा-सुन्नीय के बल-वीर्य पराक्रम की स्फूर्ति को भुला दिया है; ऐसे ये योधागण; (वीसारिअ-रिज-मन्ता) जिन योधाओं ने शत्रुओं की मंत्रणाओं को (अपने पराक्रम से) भुला दिया है; ऐसे हे राजन्! (तुह) तुम्हारे (जोहा) ये योधागण; कुंकुणं) कुंकुण देश को; (पता) पहुँच गये हैं।

टिप्पण- कुणसु । करिछं । "कृगेः कुणः" (६५) कृगेरित्यधिकारः उत्तरसूत्राष्टके क्रोयः ।।

णिआरिअं। "काणेक्षिते णिआरः" (६६)

संदाणन्ता । अइनिट्ठुहावणा । ''निष्टम्भावष्टम्भे णिट्ठुह-संदाणं'' (६७)

वाविष्णिरा। ''श्रमे बावम्फः'' (६८)
णिक्वोलणं। ''मन्युनौष्ठ मालिन्ये णिक्वोलः (६६)
अपयित्तिर। शैथित्यलम्बने पयत्तः (७०)
णीलुङ्खन्ता। ''निष्पाताच्छीटे णीलुङ्छः'' (७१)
कम्मन्त। ''क्षुरे कम्मः'' (७२)
गुललन्त। ''चाटौ गुललः'' (७३)

अझरन्ता। झूरन्ता। भरावन्ता। जलाबन्ता। लढन्ता सुमरन्ता। सरन्ता। पयरन्ता। विम्हरावणा। पहा, हणा। "स्मरेझेर-झूर-भर-भल-लंढ-विम्हर-सुमर-पयर-वम्हुहाः" (७४) पम्हुसिअ। विम्हारिअ। वीसारिआ"। विस्मुः पम्हुस। विम्हर-बीसराः" (७४)

सीह-रव-पोक्कणा ते कोक्कन्ता कि पि सच्च-वाहरणा । उब्वेल्लिर-तुरय-पयल्लिरेभ-चडिआ पसरिआ अ ॥४८॥

शब्दार्थ—(सीह-रव-पोक्कणा) सिह की गर्जना की भांति उच्च स्वर से दहाडते हुए; (कि पि) (युद्धोन्माद से) कुछ भी (जैसे कि क्या शत्रु मर गये हैं—भग गये हैं—आदि रूप से); (कोक्कन्ता) बोलते हुए-गर्जारव करते हुए; (सच्च-वाहरणा) सत्य बात को बोलनेवाले; (उव्वेलिर तुरय-) शीध्रता पूर्वक चलनेवाले घोडों पर; और (पयिल्लर-इभ) शीध्रतापूर्वक चलने वाले हाथियों पर; (चडिआ) चे हुए; (ते) वे (तुम्हारे योधा) (पसरिआ) (शत्रु-का जैसा सैन्य-ब्यूह था; उसको तोडने के लिये-उस को घेरने के लिये—उसी के अनुसार); चारों ओर फैल गया।

टिप्पण-पोक्कणा । कोक्कन्ता । वाहरणा । "व्याह्नुगै: कोक्क-पोक्कौ" (७६)

जन्त्रेल्लिर । पयल्लिर । पसिरका । "प्रसरेः पयल्लोवेल्लौ" (७७) ॥ अह-महमहन्त-णीहरिअ-मद-जले सिन्धुरिम्म चिडिऊण । ठाणाओ नीलिओ कुङ्कुणाहिवो नीसरन्त-बलो ॥४६॥

शब्दार्थ- (अह) अथ (आपकी सेना के वहाँ पहुँचने पर); (महमहन्त) जिसकी गंध चारों ओर मधमघायमान हो रही है, ऐसा, (णीहरिअ-मद-जले) झर रहा है मदरूप जल जिससे ऐसे; (सिन्धुरिम्म) हाथी पर; (चिडि-ऊण) चढ करके; (नीसरन्तबलो) जिसके पीछे-पीछे सेना निकल रही है; ऐसा; (कुंकुणहिबो) कुंकुणदेश का राजा—मिल्लकार्जुन; (ठाणाओ) अपने नगर से; (नीलिओ) निकला (युद्ध के लिए प्रस्थान किया।)

टिप्पण-महमहन्त । "महमहो गन्धे" (७८)

वरहाडिआ गढाओ रण-धाडिअ-रक्खणा भडा तस्स । जग्गिअ खग्गा रण-जागरा य आअड्डिआ तत्तो ॥४०॥ शब्दार्थ—(गढाओ) दुगँ से; (वरहाडिआ) बाहिर निकले हुए; (रण-धाडिअ-रक्खणा) कायरतावश युद्ध से भागने वाले सैनिकों की चौकसी करने- वाले; (जिम्मअ-खम्मा) (युद्ध करने के जिये जिन्होंने) सलवारों को म्यान से बाहिर निकाल ली है और जो तलबार तानकर खड़ हुए हैं; ऐसे; (रण-जागरा) युद्ध करने के लिये जो हर प्रकार से सावधान खड़े हैं; ऐसे, (तस्स) उस कुं कुण देश के राजा के; (भड़ा-) भट; (तत्तो) इसके बाद अर्थात् युद्ध की तैयारी करने पर; (बाअब्डिआ) परस्पर में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो गये (युद्ध प्रारम्भ हो गया)।

टिप्पण --णीहरिअ। नीलिओ । नीसरन्त । वरहाडिआ। **धाडि**अ। "नि: सरेर्णीहर-नील-घाड-वरहाडाः" (७१)॥

जिनमञ्जा । जागरा । जाग्रे जेंगाः" (८०)

समरम्मि वावरन्ता साहिट्टअ - पर-बला-असंविरिआ । अणसाहरिअ - प्येम्मामरीहि सन्नामिआ वरिउं ॥५१॥

शब्दार्थ — (समरिम) युद्ध में; (वावरन्ता) एक दूसरों से भिडे हुए; (साहिट्टअ-पर-बला) (जिन कुमारपाल के योधाओं ने) (प्रबलतम आक्रमण करने के कारण से) शत्रु की सेना को (आत्म-रक्षा के लिये एक ही स्थान पर) समूह-बद्ध कर दिया है; इकट्ठे कर दिया है; (अर्थात् चारों ओर से चोट पड़ने के कारण से आत्म रक्षार्थ भयभीत होकर जो शत्रु-सेना एकत्र-सिमटसी गई है, ऐसे (बे कुमारपाल के योधा थे); (असंवरिआ) (जिनमें विनाश का भय नहीं रहा है अतएव जो) इच्छानुसार इधर-उधर विचरण कर रहे हैं (ऐसे कुमारपाल के योघा थे); (अणसाहरिअ-प्येम्मा) जिनका प्रेम प्रकट रूप से मालूम पड़ रहा है (यह विशेषण उन देवांगनाओं का है; जो कि आकाशस्थ होकर कुमारपाल के वीरों का युद्ध कौशल देख रही थी और जिनके प्रति प्रसन्नतापूर्वक अपना अनुराग प्रकट कर रही थी; ऐसी); (अमरिह) देवांगनाओं द्वारा; (बरिज) वरण करने के लिये—उन्हें अपना पित बनाने के लिये; (सन्नामिआ) (वे योधा) अंगीकृत कर लिये गये थे।

टिप्पण सम्नामिआ। आदरिअ। "आहगेः सन्नामः" (८३) सारन्ते। पहरिउं। "प्रहृगेः सारः।" (८४)

आदरिअ-वीर-वरणा मारन्ते पहरिउं पयट्टा व । अण ओहिअ भड-माणा ओरसिआ इव सिवस्य गणा ॥५२॥

शब्द। यं — (आदरिअ-वीर-वरणा) इस शत्रु सेना के साथ मुझे युद्ध करना ही चाहिये; ऐसी जिन्होंने प्रतिका की है; (ऐसे वे कुमारपाल के योघा थें; (सारन्ते) की प्रहार करते थे; उन्हीं के प्रति पुनः (पहरितं) ऋहार करने के लिये; (पयट्टा) को प्रवृत्त होते थे; (ऐसे वे कुमारपाल के योषा थे) (अण-ओहिअभड-माणा) जिनका सुप्रट बनाने का अध्वयान कभी अब्द नहीं होता था; (अर्थात् जो कभी कायरता प्रदिश्ति नहीं करते थे; (ऐसे कुमारपाल के योषा गण थे) (ऐसी युद्ध प्रणाली मानव-मात्र द्वारा अस्भव सी प्रतीत होती थी; अतः यह घटना ऐसी मालूम पद्यती थी कि मानो;) (सिवस्स गणा) शिवजी के गण; (ओरसिआ इव) मानों (स्वगं से पृथ्वी पर युद्धार्थ), उतरे हों।

**टिप्पण**— आअड्डिआ । वावरन्ता । "क्याप्रेराअड्डः" (८१) ॥

साहिट्टअ । असंविरक्षा । अणसाहिरिअ । 'संवृगेः साहर-सा-हट्टौ (=२)

ओअरिअ दीहीआओ अचयन्तोकय-तरन्त सुहडीहि। तीरन्ताण वि पारन्तएहिँ तेहि कयं जुज्झं ॥५३॥

शब्दार्थ — (अचयन्तीकय) शक्तिहीन बनाये हुए; (तरन्त) किन्तु जो शक्तिशाली है; ऐसे (मुहडेहिं) वीरों द्वारा (शक्तिशाली होने पर भी जो शक्तिशाली होने पर भी जो शक्तिहीन बना दिये गये हैं ऐसे वीरों द्वारा); (तीरन्ताण वि) शक्तिशालियों के मध्य में भी; (पारन्तएहिं) शक्तिशालियों द्वारा; (तेहिं) उनके द्वारा; (दीहि आओ) छोटी-छोटी बावडियों से (ओ अरिअ) उतर करके; (जुज्झें) युद्ध; (कयं) किया गया। (रणवाद्य को सुनकर के स्नान करना भी छोड़ करके युद्ध-क्षेत्र में उतर पडे)

टिप्पण- अणओहिअ । ओरसिआ । ओअरिअ । "अवतरेरोह-ओर सौ" (६४)

सक्कन्तो अण थक्किअ-सलहिअ-सर वरिसणो निवो ताण । मणि-खचिअ-कणय-वेअडिअ-माढिओ पहरिउं लग्गो ॥५४॥

शब्दार्थ—(सक्त न्तो) अन्य वीरों को अपेक्षा से जो अधिक शक्तिशाली है; (अणयक्तिक सलहिंअ) जिसकी बाण-वर्षी सर्वोत्कृष्ट है और प्रशंसनीय है ऐसी; जिसकी (सर-वरिसणो) बाणों की वर्षी करने की पद्धित हैं; ऐसा; (मणि-खिंचअ) मणिओं से जड़ा हुआ (और) (कणय-वेअडिअ) स्वर्ण से मढ़ा हुआ (ऐसे) (मढिओ) कवचवाला (ऐसा वह) (निवो) कुं कुण-नरेश; (ताण) उन कुमारपाल के वीरों के प्रति; (पहरिउं) प्रहार करने के लिये; (लग्गो) संलग्न हुआ; (प्रहार करने लगा।)

.

दिप्यम अवयन्तीक्य । तरन्त । तीरन्ताण । पारन्तएहि । सक्कन्तो ।
"शकेश्वय तर-तीर-पाराः" (८६)
अषयिक्य । "पक्कस्यक्कः" (८७)
सलहिस । "श्लाघः सलहः" (८८)
खिवस । वेअडिस ।" खेर्वेसडः" (८१)

दिन्नम सोल्लिअ-मंसासणाण अणपउलिअं तओ मंसं।

अरि - पयण - पयागेणं तेणं सर-मिल्लिरेण रणे ।। ४४।। शब्दार्थं — (अरि-पयण-पयागेणं) जिसका प्रताप शत्रुओं को जलाने-बाला है पीडा देने वाला है; ऐसे प्रतापी; (कुंकुण नरेश द्वारा;) (सर-मिल्लिरेण) बाणों को छोड़ने वाले; (तेणं) उस कुंकुण नरेश द्वारा; (रणे) युद्ध में; (तओ) (बाण छोड़ने के बाद); (असोल्लिअ-मंस-असणाण) बिना पकाया हुआ; (मंसं) मांस; (दिश्नम्) प्रदान किया गया।

(कुकुंण नरेश के बाणों से कुमारपाल के अनेक सैनिक मारे गये। और उनका मांस गीधों ने खाया)

टिप्पण - असोल्लिअ । अणपउलिअं । प्यण । "पर्ने: सोल्ल-पर्जनै" (६०)

उस्सिनिकअ-सङ्केणं पच्छा अवहेडिउ निअं पि दलं।

अणछिड्डअ-कुल-धरमं सीह-झुणी तेण रेअविओ ॥४६॥ शब्दार्थ—(उस्सिक्तिअ-संकेणं) (शत्रु पक्ष के बल का भय छोड़ करके) शंका को छोड़ दी है जिसने; (ऐसे; कुंकुण नरेश द्वारा); (निअंदलं पि) अपने दल को भी; (पच्छा) पीछे (बहुत दूर) (अवहेडिउं) छोड़ करके; (अपनी सेना से बहुत दूर अकेला ही आगे निकल करके) (अण-छिड्डअ-कुल-धम्मं) जिसने अपने कुल-धर्म को नहीं छोड़ा है; (ऐसे) (तेण) उस (पूर्वोक्त स्थितिवाले) कुंकुणनरेश द्वारा, (सीह-झुणो) सीह ध्विन (रेअविओ) छोड़ी गई।अर्थात् सिंह-गर्जना करता हुआ बोला, मैं यमराज की तरह तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया हूं।

णिल्लुञ्छिअ-भय-पसरो धंसाडिअ-भयमिभं समारूढो।

मुञ्चन्तो बाणे णिच्चलीय सो कोह-दुहिअप्पा ॥५७॥ शब्दार्थ — (णिल्लुञ्छिय-भय-पसरो) जिसके हृदय से भय का प्रसार निकल गया है अर्थात् जो मुक्तभय हो गया है; ऐसा; (घंसाडिय-भयम्) जिसका भय (शस्त्रास्त्र की वर्षा में भी छूट गया है; ऐसे निर्भीक; (इमं) हाथी पर; (समारूढो) चढ़ा हुआ (वह कुंकुण नरेस)' (कोह-दुहिअप्पा) क्रोष से दु:खी है आत्मा जिसकी; (क्रोबाम्नि से संतप्त है सरीर जिसका; ऐसा (सो) वह कुंकुण नरेश (बाणे) बाणों को; (मुञ्चन्तो) धारा-प्रवाह रूप से) छोडता हुआ; (णिच्चलीअ) (चिन्ता रूप) दु:ख को ही उसने छोड दिया। (युद्धकाल में उसे किसी भी प्रकार की दु:खात्मक-स्मृति नहीं रही।)

हिष्पण-मिल्लिरेण । उस्सिक्किश । अवहेडिडं । अणछड्डिश । रेअविओ । णिल्लिङेख्य । अंसाडिश । मुञ्चन्तो 'मुचेश्छड्डावहेड-मेल्लो-स्सिक्क-रेअव-णिल्लुङ्ख घंसाडाः । (६१)

निच्चलीअ । "दुःखे निच्चलः" (६२)"

जूरवणेहि उमच्छन्तेसुं जय-सिरि अवञ्चिओ समरे।

नाह अवेह विरेहि पाइक्केहि न वेलविओ ।। ४ ८।। इंद्रबार्थ—(उमच्छन्तेसुं) ठगने वालों के मध्य में; (जूरवणेहि) ठगने वालों के द्वारा; (अर्थात् कपटपूर्ण युद्ध करने पर भी;) (समरे) युद्ध में (जयित क्विंक्चओ) जयश्री से नहीं ठगा गया; (अर्थात् कुंकण करेश से विजय नहीं प्राप्त हुई। (हे नाह!) हे नाथ! कुमारपाल! (संधि-विग्रह अधिनायक पुरुष कुमारपाल से कहता है हे नाथ!) (अवेहिवरेहि) नहीं ठगनेवाले; (पाइक्केहिं) पैदल सैनिकों द्वारा; (भी वह राजा) (न वेलविओ) नहीं ठगा गया। (अर्थात् हे राजन्! वह कुंकुण नरेश छल युद्ध में और प्रकट युद्ध में दोनों ही रीति-से नहीं जीता गया; किन्तु उसी की जीत हुई; ऐसा निवेदन वह अधिनायक राजा की सेवा में कर रहा है।)

उग्गहिअ-जय-पइन्नो अवहिअ-वृहम्मि गुज्जर-दलम्मि ।

विडविड्डीअ पएसं तक्कालं रहअ-रोमञ्चो ।।५६॥ शब्दार्थं—(उग्गहिअ-जय-पइन्नो) जिसने जय-प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की है; ऐसे कुंकण नरेश ने; (अवहिअ-वूहिम) रचा है व्यूह जिसमें ऐसे; (गुज्जर-दलिम्म) गुर्जर देश की सेना में (तक्काल) उस समय में (युद्ध के समय में) (रइअ-रोमञ्चो) पुलिकत हो गये रोमोच जिसके ऐसे उस कुंकुण नरेश ने (पएसं) (अपनी सेना के प्रवेश करने और युद्ध करने के हेतु) प्रदेश स्थान=(अवकाश) (विडविड्डिअ) रचा डाला अर्थात् जगह प्राप्त करली।

सारिवए रण-छेत्ते उबहत्थिअ-आउहेहिँ जुज्झन्तो। केलाइ आउहो सो निअं समारीअ-जस लिंछ॥६०॥ श्रावार्थ—(रण-छेले सारविष्) रण क्षेत्र की (सकड़ी कांटा परवार आदि को हटाकर) बच्छी तरह से रचना करने पर (केलाइब आउहीं) अच्छी तरह से रचना की है हथियारों की अपने लिये; ऐसा वह कुंकुण नरेश; उवहिष्य आउहेिंह। समारचित हथियारों से (जुज्झन्तो) युद्ध करता हुआ (सो) कुंकुण नरेश ने (निअं) अपनी निज की; (जसलच्छि) यशलक्ष्मी की (समारीअ) अच्छी तरह से रचना की (अर्थात् धन्नु की ब्यूह रचित सेना में अपनी सेना के लिये स्थान तैयार करके सुसज्जित हथियारों से लडते रहने से उस कुंकुण नरेश को महती यश की प्राप्ति हुई।

टिप्पण — जूरवणेहि । उमच्छन्तेसुं । अविञ्चओ अवेहिवरेहि । वेल-विओ । "वञ्चेर्वेहव वेलव-जूरवोमच्छाः (६३) उग्गहिअ । अविहअ । विड-विड्डी अ । रइअ । -'रचेरुगहा वह-विडविड्डाः" (६४)

पहु-कज्ज-समारचणेण सिञ्चिओ तुह बलेण बाणेहिं।

सीभर-सिम्पिअ-वसुहो मय-सेअणओ इभो तस्स ॥६१॥ शब्दार्थ — (पहु-कज्ज-समारचणेण) अपने स्वामी के कार्य को भली-भांति से सम्पन्न करनेवाली; ऐसी, (तुह) आपकी; (बलेण) सेना द्वारा; (सीभर) छोटे छोटे (हाथी के सूंड से निकलने वाले) जल-कणों से — फुहारों से — (सिम्पिअ) सींची हैं, (वसुहो) पृथ्वी को जिसने; (ऐसा हाथी) (मय-सेअणओ) (अपने शरीर के सात अगों से बहने वाले) मदरूप जल से सींची है पृथ्वी-तल को; जिसने; (ऐसा हाथी) (तस्स इभो) उस कुकुंण देश के राजा का वह हाथी, (बाणेहिं) तुम्हारी सेना के बाणों द्वारा; (सिंचिओ) सींचा गया (अर्थात् हाथी पर बाणों की भयंकर वर्षा कर दी गई,)

हिप्पण - सारविए । उवहत्थिअ । केलाइअ । समारीअ । समाचरणेण । "समारचेठवहत्थ सारव-समार केलायाः (६४)

सिञ्चिओ। सिम्पिअ। सेअणओ। ''सिचेः सिञ्च-सिम्पौ'' (६६)॥ पडिसुहडे पुच्छन्ता गज्जन्ता ढिक्कमाण-वसह व्व।

अह बुक्तिआ तुह भडा कुङ्कण-देसाहिबं दहुं।।६२।।

शब्दार्च—(दिक्तमाण-वसह) गर्जना करते हुए सांड के (व्व) समान;
(गज्जन्ता) गर्जना करते हुए; (पिडसुहड़े) प्रतिसुभटों को =प्रतिपक्षी सैनिकों
को; (पुच्छन्ता) पूछते हुए; (तुहभडा) (हे राजन्!) तुम्हारे सैनिक (अह)
(हाथो पर बाणों को वर्षी करने के) बद्ध; (कुंकुणदेसाहिबं) कुकुंण देश के
राजा को; (दट्ठुं) (बहीं पर) देख करके; (उसको चिढ़ाने की हिट्ट से)।
(बुक्तिआ) गर्वपूर्वक) गर्जना करने लगे।

हिष्यम-पुच्छता । "प्रच्छः पुच्छः" (१०)।। गज्जन्ता । बुक्किका । "गर्जेबुक्काः" (१८) दिक्कमाण । "वृषे दिक्कः" (११)

अग्विअ-वम्मा छिज्जिअ-सिरक्कया मंडलगा-सहिअ-करा।

रेहिअ - सेन्ना रीरिअ - रणक्ष्मा राइआ ते अ ॥६३॥ शब्दार्थ — (अग्विअ-वम्मा) कवच से जो सुशोभित हो रहे हैं, (ख्रिजिअ-सिरक्कया) शिरस्त्राण से जो सुशोभित हो रहे हैं; (मंडलग्ग-सहिअ-करा) जो अपने हाथों में तसवार ग्रहण करने से सुशोभित हो रहे हैं; (रेहिअ-रणं-गणा) जिन कारण से रणक्षेत्र सुशोभित हो रहा है; ऐसे (ते) वे योधागण; (राइआ) उपरोक्त रीति से सुशोभित हुए।

दिप्पण — अग्विथ । छज्जिञ । सहिथ । रेहिश रीरिश । राइआ । ''राजेरग्व-<mark>छज्ज-सह-रीर-रेहाः''</mark> (१००)

आउड्डिअ-रह-चक्कं खुप्पन्त-हयं णिउड्डमाणेभं। वुड्डन्त-भडं करि-रुहिर-मज्जणे ताण आसि रणं॥६४॥

सब्दार्थ — (करि-रुहिर-मज्जणे) हाथी के खून में स्नान करने रूप स्थित में; (आउड्डिअ-रह-चक्कं) जिसमें रथ का पहिया भी डूब गया है; (ऐसा युद्धः) (खुप्पन्त-हयं) जिसमें घोड़ा भी डूब रहा है; (ऐसा युद्धः) (णिउड्डमाण-इभ) जिसमें हाथी भी डूब रहा है; (ऐसा युद्धः) (बुड्डन्त-भड) जिसमें भट भी डूब रहे है (ऐसा युद्धः) (ताण) उन दोनों सेनाओं के बीच; (रण) युद्धः; (आसि) हुआ था।

टिप्पण- आउड्डिश । खुप्पन्त । णिउड्डमाण । बुड्डन्त । मज्जणे । ''मस्जेराउड्ड णिउड्ड-बुड्ड-खुप्पाः'' (१०१)

आरोलिअ-सर-माला-वमालणो मिल्ल अज्जुणो राया।
पुञ्जिअ-पहु-लिजिर-गुज्जरेहि जीहाविओ तेहि।।६४।।
शब्दार्थ-(आरोलिअ-सर-माला) इकट्ठी की हुई तीरों की मालाओं
को; (वमालणो) जो फैलाने वाला है (अर्थात् माला रूप में संग्रहित तीरों को
एक-एक करके शत्रुओं पर छोडने से उन्हें चऊँ-ओर से फैलाने वाला) ऐसा;
(मिल्लिअ-अज्जुणो राया) मिल्लिकार्जुन नामक कुंकुण नरेश, (पुजिअ) जो
(उक्त राजा की शर वृष्टि से) (भयभीत होकर आत्मरकार्थ एक स्थान पर)

इकट्ठे हो गये हैं, ऐसे, (पहु-लिजर) (किन्तु उन सैनिकों को ऐसा कार्य करने से लज्जा उत्पन्न हुई कि अब हम अपने स्वामी कुमारपाल को अपना मुख कैसे बतलावेंगे; इस भावना से) जो अपने स्वामी से लिजित हो रहे हैं ऐसे; (गुज्जरेहि) (आपके) गूजर—सैनिकों से (तेहि) उन (गूर्जर सैनिकों से); (जीहाविओ) (वह मिलिकार्जुन इस प्रकार घनघोर युद्ध कर रहा था कि उसे ध्यान आया कि 'अरे! ये लडनेवाले सैनिक तो भृत्य-दास वर्ग के हैं और मैं एक राजा हूं; अतः इन भृत्यों के साथ लडना मेरा धर्म नहीं है; यह क्षत्रियोचित कर्म नहीं है; ऐसा विचार आते ही वह) लिजित हो उठा।

हिष्पण—आरोलिअ। वमालणो । पुञ्जिअ। "पुञ्जेरारोल-वमाली" (१०२) लिजिर । जीहाविओ। "लस्जेर्जीह" (१०३)

ओसुक्कन्तो तेअण-गिराहि सो खत्त-धम्म-लुहण-भडे । उग्चुसिअ-सेहल रोसाणि आसिणो के वि सिक्खविही ।।६६॥

द्यावार्थ — (तेअण-गिराहि) तेज-क्रोध-उत्पन्न करने वाली वाणी से; (ओसुक्कन्तो) क्रोधित होते हुए; (सो) उस मिल्लकार्जुन राजा ने; (उग्धुसिअ-सेल्ल) (जिन सैनिकों ने) अपने-अपने भालों को तोक्ष्ण बनाये हैं (ऐसे को); (रोसाणिअ असिणो) (जिन सैनिकों ने) अपनी-अपनी तलवारीं को तीक्ष्ण बनाई हैं (ऐसे को) (खत्त-धम्म) क्षत्रिय-धर्म को: (लुहण-भड़े) (पाल करके) अधिक निर्मल बनाया है जिन सैनिकों ने; ऐसे (के वि) कितने ही (कुछ एक) सैनिकों को; (सिक्खविही) शिक्षा दी; (उन पर शस्त्रों से प्रहार किया)।

हिप्पण --- आंसुक्कन्तो । तेअण । ''तिजेरोसुक्कः'' (१०४) ॥ लुञ्छन्ता घम्म-जलं कज्जल-पुञ्छिअ-मुहव्व तेण भडा ।

पर-तेअ पुंसणेणं फुसिअ - जसा हिनकआ के वि ॥६७॥ शब्दार्थ — (घम्म-जलं) पसीने रूप जल को; (लुञ्छन्ता) पोछते हुए; (कज्जल-पुञ्छअ मुह ब्व) (यह राजा अब हमको जीत लेगा इस प्रकार के भय रूप) काजल से मानो लिप्त है मुह जिनका; (फुसिअ जसा) जिनके यश को पोछ डाला गया है (ऐसे) (भडा) कुमारपाल के वे सैनिक; (पर-तेअ-पुंस-पण) दूसरों के शत्रु के तेज को नष्ट करनेवाले; ऐसे (तेण) उस मिल्लका-र्जुन नामक राजा द्वारा; (के वि) (उपरोक्त विजत) कितने ही (सैनिक) (हिक्कआ) (आगे बढने से) रोक दिये गये।

पहु-नामापुसणो घम्माहुलणो वेरि-नाम-मज्जणओ। तं मूरीअ गइन्दं गुज्जर-लोओ अवेमइओ।।६८।। शस्त्रार्थ — (पहु-नामा अपुसणी) अपने स्वामी के नाम पर कलंक नहीं लगानेवाले; स्वामी के नाम को और भी अधिक प्रकट करने वाले ऐसे गुर्जर-सैनिक; (धम्म-जहुलणो) धर्म को नहीं डूबोने वाले; (ऐसे) (वेरि-नाम-मज्ज-णओ) शत्रु के नाम को डुबोने वाले; (ऐसे सैनिक) (अवेमइओ) (उत्साह से) नहीं टूटे हुए; (अर्थात् अभग्न उत्साहवाले; ऐसे; (मुज्जर-लोओ) गुर्जर सैनिकों ने, (तं गइन्द) (शत्रु के) तस गजराज को; (मुरीअ) भेद दिया; (नध्ट कर दिया)

दिप्पण — सुहण । उग्घुसिका । रोसाणिका । सुञ्छन्ता । पुण्छिका । पु`सणेणं । फुसिका अपुसणो । अहुलणो । मञ्जणको ।

"मृज्जेरुग्धुस-लुञ्छ-पुञ्छ-पुंस फुस-पुस-लुह-हुल-रोसाणाः (१०४) सूडिअ-सुहडो सूरिअ-तुरंगमो विरिअ-बाण-पसरो य । मृसुमूरिअ-सिरताणो करञ्जिओ कुङ्कुणाहिवई ।।६६॥

शब्दार्थ—(सूडिअ-सुहडो) (जिस राजा के) सुभट नष्ट हो गये हैं; (सूरिअ-तुरंगमो) (जिस राजा के) घोड़े नष्ट हो गये हैं; (य) और; (विरिअ-बाण-पसरो) (जिसके) बाणों का फैलाव नष्ट हो गया हैं; (मुसुमूरिअ-सिर-ताणो) जिस का शिर-त्राण नष्ट हो गया है; ऐसा (कुंकुण-अहिबई) कुंकुण देश का अधिपति; (करंजिओ) शस्त्रों द्वारा भेद दिया गया है। घामल कर दिया गया।

पविरिञ्ज आतवस्तो नीरिञ्जिअ-विजय-वेजन्तीओ।
सो लूण-सीस-कमलो कलो तुहाभिञ्जिअ-भडेहि।।७०॥
शहदार्थ — (पविरंजिअ-आतवतो) जिसका छत्र तोड दिया गया है
(ऐसाः) (नीरंजिअ-विजय वेजयन्तीओ) जिसकी विजय-व्वजा तोड दी गई
है; (ऐसाः) (लूण-सीस कमलो) जिसका सिर-कमल तोड दिया गया है
(ऐसाः) (सो) वह कुंकुण नरेशः (तुह) तुम्हारे (अमजिअ-भडेहि) (युद्ध में
भय से) अभग्न (कायरता नहीं बतलाने वाले ऐसे) सैनिकों द्वाराः (कओ)
(दुर्गतिवाला) कर दिया गया। मार दिया गया।

हिष्पण-मूरीज। अवेमइओ। सूडिआ। सूरिआ। विरिआ। मुसुमूरिआ। करिज्जओ। पविरिञ्ज्जिश। नीरिञ्ज्जिश। अभिञ्ज्जा ।" भञ्जेर्बेमय-मुसुसूर-सूर-सूर-सूड-विर पविरञ्जकरण्ज- नीरञ्जाः" (१०६) नय-पिंड अग्गिर अणुविच्चिओ सि दाहिण-दिसाइ तुममिण्हि। विद्वविअ-कृंकुण-सत्तक्क-संपक्षो अञ्जिला जसोह। १७९॥ शब्दार्थ—(नय पडिअग्गिर) हे नीति के अनुसार चलने वाले राजन्! (विढिविअ-कुंकुण सत्तंग-सपओ) कुंकुण देश के सात अगीं की (स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और अपनी सेना रूप) सम्पत्ति को जिसने अपनी बना ली है। ऐसे हे राजन्! (अज्जिअ-जस-ओह) ऑजित कर लिया है यश-समूह को जिसने; ऐसे हे राजन्! (तुमम्) तुम (इण्हि) इस समय में; (दाहिण-दिसाइ) दक्षिण-दिशा से; (अगुवच्चि आ) अनुसृत; (अनुसरण) किये जा रहे, (सि) (हो अर्था। दक्षिण दिशा के भी तुम स्वामी बन गये हो) दिक्षण दिशा का राज्य भी तुम्हारे पीछे-पीछे चला आ रहा है।

पहु सिरि-नयर-सिरीए जुज्जिस जुप्पिस तिलंग-लिच्छीए। जुज्जिस कञ्चि-सिरीए भुज्जेतो दाहिणि इण्हि।।७२।।

शब्दार्थ — (पहु) हे प्रभो ! इण्हि इस समय में; (दाहिणि दक्षिण दिशा) को (दक्षिण में स्थित राज्य को) (भुञ्जन्तो) भोगते हुए, (सिरि-नयर सिरीए) श्री नगर की लक्ष्मी से, (जुज्जिस) (तुम) युक्त हो (अर्थान् दक्षिण दिशा स्थित श्रीनगर पर भी आपका अधिकार हो गया है), । तिलंग-लच्छीए) तिलग-लक्ष्मी से; (जुप्पसि) (तुम) (युक्त हो) (तिलग राज्य पर भी तुम्हारा अधिकार हो गया है।); (कञ्चि-सिरीए) कांची लक्ष्मी से; (जुंजिस) (तुम) युक्त हो (कांची नगरी भी तुम्हारे राज्य में आ गई हैं)

टिप्पण —पडि अग्गिर । अणुविच्चओ । "अनुव्रजे. पडिअग्गः" (१०७)॥ विढविश । अज्जिल । "अर्जे विढवः" (१०८) ॥

सिन्धु-वई तुह चमढण-घोल्लिल्लो तुमइ दिन्न-चडुणओ। न जिमइ दिवसे जेमइ निसाइ पच्छिम-दिसाइ तह।।७३॥

शब्दार्थ — (तह) तथा; (तुह) तुम्हारी आज्ञानुसार (वमढण-वेलिल्लो) भोजन करने का समय निश्चित है जिसके लिये: (ऐसा सिन्धुपति) (तुमइ) तुम्हारे द्वारा (ही); (दिश्व चड्डणओ) दिया गया है भोजन जिसको; (ऐसा सिधुपति) (पिच्छम-दिसाइ) पश्चिम दिशा वाला; (सन्धु-वई) सिन्धु देश का राजा; (दिवसे) दिन में; (न जिमइ) भोजन नहीं करता है (निसाइ) रात्रि में; (जेमइ) भोजन करता है।

हिष्पण-जुज्जसि । जुष्पसि । जुज्जसि । "युजो जृज्ज-जुष्पा (१०६)"

तम्बोलं न समाणइ कम्मण-काले वि नण्हए जवणी। विसए अ नोवभुज्जइ भएण तुह वसुह-कम्मवण ॥७४॥ शब्दार्थ — (वसुह-कम्मवण) हे पृथ्वो की पालना करने वाले कुमारपाल; (तुह भएण) तुम्हारे भय से; अतएव तुम्हें प्रसप्त करने के लिए; (जवणो) यवन-देश का राजा (तम्बोलं) पान को; (न समाणइ) नहीं खाता है; (कम्मण-काले वि) भोजन करने के समय में भी; (न ण्हए) नहीं खाता है; (अ) और; (विसए) विषयों को (न उव मुंजइ) नहीं भोगता है। अर्थात् यवन राजा की मंत्रणा दिन रात तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिये ही होती रहती है।

टिप्पण-भुज्जन्तो । चमढण । जिमइ । जेमइ । समाणइ । कम्मण । अण्हए । ''भुजो-भुज्ज-जिम-जेम-कम्हाण्ह-समाण-चमढ-चड्डाः'' (११०) ॥ उव भुज्जइ । कम्मवण । ''बोपेन कम्मवः'' (१११)

मणि-गढिअ-कणय-घडिआहरणे उब्बेसरो वर-तुरङ्गे।

संगलिअ लक्ख-सङ्खे पेसइ तुह रिज-असँघिडिओ ।।७५।।

शक्सार्थ-(रिज-असंडिओ) (आपको) शत्रु से अलग होता हुआ;
(अर्थान् आपके शत्रु से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता हुआ);
(जब्वेसरो) जब्वेदवर नामक राजा, (तुह) आपके लिए-आपकी सेवा में;
(लक्खसंखे) लाखों की संख्या वाले अर्थान प्रचुर मात्रा में; (मणि-गढिअ)
मणियों से बने हुए (और) (कणय-घडिय) सोने से बने हुए; (आहरणे) आसूघणों को और; (वर तुरगे) श्रेष्ठ-घोडों को; (संगलिअ) इकट्ठे करके; (पेसइ)
भेजता है (भेंट रूप से अर्पण करता है)

टिप्पण —गढिअ। घडिअ। "घटे गढः" (११२) सगलिअ असंघडिओ "समोगलः" (११३)

हरिस-मुरि आणणो सो महि-मण्डण कासि-रीडणो राया। टिविडिक्कइ तुह वारँ हय-चिञ्चिअ-हत्थि-चिञ्चइअं।।७६॥

शक्यार्थ—(महि-मंडण) हे पृथ्वी-भूषण ! (हरिस मुरिअ आणणो) हर्ष से युक्त और परिस्फुटित है मुख जिसका ऐसा;(कासि-रीडणो) काशी की शोभा बढ़ाने वाला; (सो राया) वह काशीराज; (हय-चिञ्चिअ) घोड़े से सुशोभित ऐमे; (तुहा आपके (वारं) द्वार को; (टिविडिक्कइ) सुशोभित करता है। (अश्व गज-चित्रित आपके दरवाजे पर काशोराज उपस्थित रहता है,

टिप्पण-मुरिअ। "हासेन स्फुटेमुँ र." (११४) चिञ्चित्विका अबुट्टिअ-भत्तीइ तुमम्मि मगह-देस-निवो। उनबुडिअ - पुट्य - गव्बो अतुट्टिबं पाहुडं देइ॥७७॥ शब्दार्थ — (तुमिम) तुम्हारे में; (बखुट्टिअ भत्ती है) अखण्ड भिक्त से; (चिञ्चिल्लिओ) सुशोभितः (उक्खुडिअ-पुग्व-गव्वो) नष्ट हो गया है पहिसे का अभिमान जिसका, ऐसा, (मगह-देस-निवो) मगध देश का राजाः (अतु-ट्रिअ) निरन्तर-बिना बाधा के; (पाहुडं) (विविध) भेंट उपहारः (देइ) (तुम्हारी सेवा में) देता है।

टिप्पण-मण्डण। रीडणो। टिविडिक्कइ। चिञ्चित । चिञ्चइद्धाः चिञ्चित्विललो। मण्डेरिचञ्च-चिञ्चअ चिञ्चित्व-रीड टिविडिक्काः (११४)

अबुडिअ-गमणमतोडिअ-मदमतुडिअ-लक्खणं महेभ - कुलं।

अणिलुक्कन्त सिणेहो गउडो पेसीअ तुष्झ कए ।।७८।।
शब्दार्थ—(अ-णिलुक्कन्त) अखण्ड; (सिणेहो) स्नेह वाला; (गउडो)
गौड-देश के राजा ने; (तुष्झ कए) आपके लिये: (अखुडिअ-गमणम्) जिसकी
गित में किसी भी प्रकार की शुटी नहीं हैं ऐसे; (अतोडिअ मदम्) जिसके
शरीर में से निरन्तर रूप से मद झर रहा है; ऐसे (अतुडिअ-लक्खणं) जिसमें
किसी भी प्रकार के सुलक्षण की कमी नहीं है (अर्थात् सम्पूर्ण लक्षणों से
युक्त; ऐसे (महेभ-कुलं, महान् हाथियों के समूहको; (पेसीअ) (भेंटस्बरूप) भेजे।

लुक्किअ-जसमुल्लूरिअ पयावमुल्लुकिअ-मेइणि काही।

घोलन्ती तुह सेणा भय-घुलिअं कन्नउज्जेसं।।७६।।

शब्दार्थ-(घोलन्ती) चलती हुई=घूमती, हुई (तुह सेणा) (हे राजन्!)
तुम्हारी सेना ने; (लुक्किअ-जसम्) नष्ट हो गई कीर्ति जिसकी (ऐसे कन्नोजनरेश को), (उल्लूरिअ-पयावम्) चला गया है प्रताप जिसका, (उल्लुकिअ-मेईणि) (सेना के संचालन से) टूट गई है पृथ्वी जिसकी; ऐसे; (कन्न उज्जेसं) कन्नोज नरेश को; (भय-घुलिअं) भय से विचलित; (काही) कर दिया है।

हिष्पण-अखुद्रि । उनेखुडिअ । अतुद्रिअं । अखुडिअ । अतोडिअ । अतुडिअ । अणिलुनकन्त । लुन्किअ ॥ उल्लूरिअ । उल्लूकिअ । 'तुडे स्तोड-तुट्र-खुट्र-खुडोक्खुडोल्लुक-णिलुक्क लुक्कोल्लूराः" (११६)

तुज्झ पहल्लिर-सिविरे घुम्माविअ ढँसमाण-कुम्मिम ।

दिट्ठे वि दसण्ण-वई विवट्ट माणो भए मरही ॥ ६०॥ शब्दार्थ — हे राजन् ! (कुम्मम्मि) पृथ्वी के नीचे रहा हुआ कच्छभ जिसके द्वारा; (ढंसमाण) प्रकंपित हो उठा है ऐसी; (धुम्माविक्ष) विचरण शील; (तुज्झ) तेरी; (सिविरे) छावणी को; (दिट्ठे वि) देखते ही; (दसण्ण-

वर्ष) वशाणें देश का राजा; (भए) भय से; (विवट्टमाणो) गिर कर; (मरही) मर गया।।

टिप्पण-चोलन्ती । धुलिकं । पहल्लिर । चुम्माविक । ' घूर्णो घुल-घोल घुम्म पहल्लाः' (११७)

ढसमाण । विवट्टमाणो । 'विवृतेर्हसः'' (११८)

अणकढिअ-दुद्ध-सुइ-जस पयात्र-घम्मिट्टआरि जस-कुसुम । तुह गण्ठिअ-बुहेणं विरोलिओ तस्स पुर-जलही ॥= १॥

शब्दार्थे—(अणकित्य-दुद्ध-सुइ-जस!) नहीं उबले हुए दूध के समान उज्ज्वल कीर्ति वाले हे राजन्! (पयाद-घम्मिट्टबारि जस-कुम्म) तेरे प्रताप की तेज गर्मी से शत्रुओं के यश-रूपी पुष्पों को म्लान कर दिया है ऐसे हे देव!; (तुह गण्ठिअ-बूहेण) तेरी व्यूहात्मक सैन्य की छावनी ने; (तस्स) उस दशाणंपित के; (पुर-जलही) नगर रूप समुद्र का; (विरोलिओ) मंथन कर दिया अर्थात् तेरे सैन्य ने दशाणंपित के नगर को घ्वस्त कर दिया।

> अणकढिअ । अट्टिअ । 'क्वथेरट्टः'' (११६) गण्ठिअ । ' ग्रन्थो गण्ठः'' (१२०)

मन्थिअ-दिहणो तुष्पं वर् घुसिलआ तस्स नयरओ कणयं। गिण्हन्तेहिं तुह सेणिएहिं अव अच्छिआ अम्हे॥ ६२॥

शब्दार्थ--हे राजन् ! (मिन्यअ दिहणो तुप्पं) जिस प्रकार दही को मथ करके उसमें से घी निकाला जाता है; उसी तरह उस दशाणपित का मथन करके उसे छिन्न-भिन्न करके; (तस्स नयरओ) उसके नगर से; (तुह) तेरे; (सेनिएहि) सैनिकों द्वारा, (कनयं गिण्ह-तेहिं) स्वर्ण आदि को ग्रहण करते हुए चल्रेट चलाते हुए देख; (अम्हे) हम बडे; (अवअच्छिआ) प्रसन्न हुए।

टिप्पण--विरोलिओ। मन्थिआ। घुसलिआ। ''मन्थेर्घु सल-विरोली'' (१२१)॥

अव अच्छिआ। "हादेरवअच्छः" (१२२)

तस्स चमूवा समरे णुमिज्जिआ तुह भडेंहि णिव्वरिआ। णिज्झोडणेहि णिह्लूरणा वि अणलूरिअ-पयावा॥ ६३॥

शब्दार्थ — हे महाराज ! (तस्स) उस दशार्णपति के; (चमूवा) सैनिक शस्त्रों से दुश्मनों का; (निल्लूरणा) संहार करने वाले होने पर भी; (अण- लूरिअ-पयावा) असण्डित-प्रताप वाले होने पर भी; (णिज्झोडणेहि) संहारक ऐसे; (तव) तेरे; (भडेहि) सुभटों द्वारा; (णिव्वरिआ) छेदित हुए वे; (झनु-सैन्य); (समरे) रणक्षेत्र में ही; (णुमज्जिआ) रह गये अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हुए।

णुमज्जिआ। "नै: सदा मज्जः" (१२३)

छिन्दिअ-छत्त दुहाविअ-सिरक्क-णिच्छल्लि उत्तमङ्गाण ।

उदालिका दसण्णाण सिरी चालुक्क-सुहर्डेहि ॥६४॥ शब्बार्थ-हे राजन् ! (छिन्दिअ-छत्त) खण्डित-छत्र वाले; (दुहाविअ-सिग्क्क) दूटे हुए शिरस्क = मुकुटवाले; णिच्छिल्लि उत्तमञ्ज्ञाण) और छेदित मस्तक वाले, (दसण्णाण) दशाणं देश के क्षत्रियों की लक्ष्मी; (चालुक्क-सुहडेहि। चौलुक्य सुभटों द्वारा; (उद्दालिया) सुट ली गई — ग्रहण की गई।

हिप्पण — णिब्बरिआ । णिज्झोडणेहि । णिल्लूरणा अणलूरिअ । छिन्दिअ । दुहाविअ । णिच्छिल्लिअ । ''छिदेदुं हाव-णिच्छल्ल-णिज्झोड-गिव्बर णिल्लूर-लूराः (१२४) ॥

तिहुअण-जस-ओअन्दण-रिज-अच्छेदण-चमूइ पहु तुज्झ । मलिऊण बलं तिउरी सरस्स परिहद्विओ मणो ॥ ६ ॥ ॥

शब्दार्थ — (पहु) हे स्वामी ! (तिहुअण-जस) तीनों लोक के यश को; (ओ अन्दण-रिज) शत्रुओं से हठात् ग्रहण करने वाली; (अच्छेदण) तथा उनका उच्छेद करने वाली; (तुज्झ) तेरी; (चमुद्द) सेना नै; (तिजरीसरस्स) चेदि देश की नगरी त्रिपुरी के स्वामी के; (मिलऊण बलं) सैन्य का मर्दन करके उसके; (परिहृट्टिओ माणो) अभिमान को चूर दिया — नष्ट कर दिया।

हिष्पण - उद्देलिआ। ओ अन्दण। अच्छेदण। "आङा ओ अन्दो-हालो" (१२४)

चिंड्डअ-नक्का मिंड्डअ-महा-तडा खिंड्डआखिलारामा ।

पन्नाडिअ-द्रह-पङ्का तुज्झ चमुए कया रेवा ॥६६॥ शब्दार्थ-(चड्डिअ नक्का) जिसमें मगर-मच्छ दवा दिये हो; ऐसी; तथा (मड्डिअ-महा-तडा) जिसके बड़े-बड़े तटों को मींदत कर दिया तोड़ दिया गया है ऐसी; तथा (खड्डिआखिलारामा) जिसके अनेकों उद्यानों को ध्वस्त कर दिया है; ऐसी; (पन्नाडिअ-इह पंका) तथा सरोवर में रहे हुए कीचड़ को जिसने मींदत कर दिया है खूँद डाला है; ऐसी; (खो) नर्मदा नदी को; (तुज्झ) तेरी; (चमुए) सेनाने; (कया) कर दिया।

पयः महिल-पंसु-मिसणे चलु चुलमाणाणिक्षण कथ-फन्दे।
रैवान्तड-लय-गहणे निक्विसक्षो तुह ब्रल-निवेसो।।८७॥
शब्दार्थ-(पय-मिटक-पंसु-मिसणे) पैरों से मिदित घूली जैसा;
(मिसणे) कोमल; (चलुचुलमाणाणिक्षण) एवं मन्द गित से बहते हुए पवन से;
(कय फन्दे) जिसमें कम्प उत्पन्न कर दिया है ऐसे; (रेवा-तड-लय-गहणे)
नर्मदा नदी के तट पर रहे हुए लताओं के बन में; (तुह) तेरी; (बल-निवेसो)
सेनाने अपना पडाव डाला है।

टिप्पण — मलिङग । परिहट्टिओ । चिड्डअ । मिड्डअ । खिड्डअ । प्राडिअ ।

चलुन्तमाण। फन्दे। "स्पन्देश्चलु चुलः" (१२७)॥
निपाइअ-जय-कज्जं अविअट्टिअ-विक्कमं बलं तुज्झ।
अविलोट्टिअ-जय-महुराहिवस्स फंसावही विजयं॥६६॥
शक्दार्थ—(निपाइअ जय-कज्जं) जय का प्रयोजन जिसने सिद्ध किया
है: ऐसी (अविअट्टिअ) विसवाद रहित; (याने अवश्य विजय शील); विक्क-बल तुज्झ) पराक्रमवाली तेरी सेनाने, 'अविलोट्टिअ-जय-महुरा-हिवस्स)
अविसंवदित अतिपराक्रम से निश्चित जय वाले मथुरा नरेश के; (फंसावही
विजयं) विजय को विसंवादित कर दिया अर्थात् मथुरा नरेश को पराजित

टिप्पण-निव्वलिओ । पीपाइअ । "निरः पदेर्वलः" (१२८) अविसंवाद-परिक्खा तणु-पक्खोडण-झडन्त-पंसु-कणा ।

णीहरिअ-नक्क-चक्कं तुह तुरया जँउणमुस्तिन्ना ।। ६।। क्ष्यार्थ-(अविसवाइ-परीक्खा) हे राजन्! शस्त्रों से घायल होने पर भी अश्व सैनिकों को जो रण भूमि में नीचे नहीं गिराते; ऐसे विचाररूप अविसंवादि अविघटनशील परीक्षा वाले; तथा (तणु पक्खोडण) शरीर को धूनने से, (झडन्त-पसु-कणा) गिरते हुए राजकणों वाले; (तुह) तेरे घोड़े (णीहरिअ-नक्क-चक्कं) आफ्रन्द करते हुए मगर-मच्छों का समूह है जिसमें; ऐसी (जँउण मुस्लिण्णा) जमुना नदीं को पार करके आगे बढ़ गये।

हिष्यण अविअद्वित । अविस्तोद्वित । फंसाबही । अविसंवाइ । "विसं-वदेर्विअट्टविलोट्ट फंसाः" (१२६)

पक्लोडण । झडन्त । ''शदो झड-पक्खोडीं'' (१३०) ॥

रिज-अक्कन्दावणयं अखिज्जमाण-हयमजूरिएभकुलं ।
अविस्रन्त-बमूवं पत्तं महुराइ तुह सेन्नं ॥६०॥
शब्दार्थ-हे राजन् ! (रिज-अक्कन्दावणयं) तेरे शत्रुओं को आकृत्द कराने वाले; (अखिज्जमाण) कभी नहीं थकने वाले; (हयं) घोड़े; तथा (अजू-रिएभ कुलं) कभी नहीं थकने वाला हाथियों का समूह; तथा (अविस्रन्त-षमूवं) तथा नहीं थकने वाली; (तुह्) तेरी; (सेन्नं) सेना; (महुराइ पत्तं) सुखं पूर्वक मथुरा पहुंच गई।

हिप्पण-णीहरिअ। अक्कन्दावणयं। ''आक्रन्देणीहरः''। (१३१)।। अखिज्जमाण। अजूरिए। अविस्रन्तः। ''खिदेजू रिवसूरी'' (१३२)॥ उत्यङ्घिअ-वारेहिं रुन्धिअ-मग्गेहि हक्कमाणेहि। कुज्झन्तेहिं तुह सेणिएहिं जूराविआ रिउणो।।६१॥

शब्दार्थ—(उत्थिह घअ-वारेहिं) हे नरेन्द्र ! नगर के दरवाजों को जिन्होंने घर लिया है ऐसी; (रुन्धिय-मगोहिं) और इसी कारण से जिन्होंने नगर जनों के मार्ग को रोक दिया है ऐसी; (हक्कमाणेहिं) शत्रुओं के सुभटों को रोकने से; (कुज्झन्तेहिं) क्रुद्ध हुए; (तुह सेणिएहिं) तेरे सैनिकों द्वारा; (जूराविआ रिउणों) शत्रुओं के सैनिकों को क्रुद्ध कर दिया गया। (अर्थात् तेरे क्रुद्ध सैनिकों से नगर की चारों ओर से घिरा देख शत्रु सैनिक पिषक क्रुद्ध हुए)

टिप्पण- उत्थिक् घञ । हिन्धा । "ह्येहत्यक् घः" (१३३) हक्कमाणेहि । 'निषेधहंक्कः" (१३४) कुज्झन्तेहि । जूराविआ । "क्रुचेजू रः" (१३४) तुह जायन्त-पवेसे सिन्ने जम्मन्त-परिहवो तत्तो । तिक्ष अभो महरेसो न तब्बवीआजि-संरम्भं ॥६२॥

शब्दार्थ — हे राजन् ! (तह जायन्त-पवेमे सिन्ने) तेरे सैन्य के मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर; (जम्मन्त-परिह्वो तत्तो) और उनसे पराजित होने पर; (तडित-भओ महुरेसो) बहुत भयभीत बने हुए उस मथुरा नरेश ने; (त तड्डवीआजि-संरम्भ) युद्ध का प्रयत्न भी नहीं किया।

विष्यण-जायन्त । जम्मन्त । "जनो जा जम्मो" (१३६) तिड्डअ-कणय-चएणं विरित्सिअं थिप्पिऊण तुह सेन्नं । महुरेसो तिणअ-दिही रक्खीअ निश्चं पुरिं महुरं॥६३॥ शब्दार्थं—(पुन: आगे क्या हुआ वह आप सुने) हे नरेन्द्र ! (तिड्डल-कणय-वएणं) विस्तृत फैले हुए स्वर्ण के ढेर से; (विरित्सिक्षं) चारों ओर फैली हुई; (तुह सेन्नं) तेरी सेना की; (विष्पिऊण) सन्तुष्ट करके-उन्हें दे करके; (तिण्य दिही) जिसने अपने चित्त की स्वस्थता को रोक दी है ऐसे; (महुरे सेसो) मधुरा नरेश ने; (निअपुरि) अपनी नगरी; (महुरं) मथुरा को; (रक्सीओ वचाया अर्थात् अपनी नगरी का रक्षण किया।

हिष्पण—तिंडिय। तड्डविम। तिंड्डिय। विरिल्ल अं। तिणिआ । "तनेस्तड-तड्ड-तड्डव-विरिल्लाः" (१३७)

थिप्पिऊण । "तृपस्थिप्पः" (१३८)

सग्गत्लिअन्त-जस-भर जङ्गल-वइणोवसप्पिउं दिण्णा।

तुह रिज-झङ्खावण-घण-पयाव-संतिष्पिएण गया।।६४॥
शब्दार्थ — (सग्गल्लिअन्त-जस भर) स्वर्ण पर्यन्त फॅले हुए यश भार
वाले हे राजन्! (तुह रिज-झङ्खावण) तेरे शत्रुओं को संताप करने वाले;
(घण-पयाव) प्रखर-प्रताप से संत्रस्त होने पर; (जङ्गलवइणो) जंगलपित
सपादलक्ष के राजा ने; (जबसिष्पउं) तेरा आश्रय लेने के लिए उसे; (तुह
गया) तेरे हाथियों ने साथ; (दिण्णा) दिया।

हिप्यण-अस्ति अन्त । उवसप्पिउं । "उवसर्पेरस्ति अः" (१३६) झङ्खावण । संतिप्पएण । "संतिपेई ङ्खः" (१४०)

जस-ओअग्गिअ तिहुअण तेण कया भत्तिवाविअ-मणेण। असमाणिअ-गुणवद्दरं समाविउं तुज्झ विन्तत्ती॥ ६५॥

शब्दार्थ—(जस-ओअग्गिअ-तिहुअण) तीनो लोक में व्याप्त यश वाले; हे राजन्! (असमाणि अ-गुण) हे असंख्यात गुण वाले देव; (तुज्झवइरं समा-विजं) तेरे प्रति वैरभाव को समाप्त करने के लिए; (भित्त-वाविअ-मणेण) भक्ति से व्याप्त मन वाला हो; (तेण) उस जंगलपित ने; (विश्वत्ती कया) विज्ञप्ति-प्रार्थना की है।

तइ पेल्लिओ तुरुक्को ढिल्ली-नाहो गलत्थिओ तह य। अड्डिक्सिओ अ कासी रिज-घत्तण खुह महाएसं ॥६६॥

सन्दार्थ - (रिज-वत्तण) हे वैरि निरासक ! (तह) तूने; (तुरुक्को) म्लेच्छाचिपति को; (पेल्लिओ) खण्डित किया; (तह य) उसी तरह; (ढिल्ली-नाहो गलत्थिओ) दिल्ली पति को भी उखाड़ कर फेंका; (अड्डिन्खिओ अ कासी) काशी वरेश को भी खण्डित कर दिया ऐसे आप; (सुह महाएसं) मुझे; (जंगलपित नरेश को) आज्ञा दे।

सोह्लिज्जई जह लुद्धो तह मं णोल्लेसु रिउ-हुलण-कज्जे।

कं कं परीसि न तुमं किणा वि खिविआ न तुज्झाणा ॥६७॥ शब्दार्थ — (सोल्लिज्जइ जह लुद्धो) जिस प्रकार लुब्ध सेवक को अपने कार्य में नियुक्त किया जाता है; (तह) उसी प्रकार से; (मं मुझे; (रिड-हुलण-कज्जे) शत्रुओं के तिरस्कार करने के कार्य में; (णोल्लेसु) नियुक्त करें; तथा (कं कं परीसि न तुमं) तुम किस किसका तिरस्कार नहीं करते हो; (किणा वि खिविआ न तुज्झाणा) किसी के द्वारा भी तेरी आज्ञा का तिरस्कार नहीं हुआ है। अर्थात् सभी तेरी आज्ञा के अनुसार बरत रहे हैं।

टिप्पण-पेल्लिओ । गलित्यओ । अड्डिक्सिओ । घत्तण हुह । सोल्लि-ज्जइ । णोल्लेसु । हुलण । परीसि । खिविआ ''क्षिपेर्गलत्थाड्डक्स-सोल्ल-पेल्ल-णोल्ल-छुह-हुल-परी घत्ताः ॥ (१४३) ॥

गुलगुञ्छिकण हथं उत्यङ्घि तज्जणि भणामि इमं।

ह्वखुविअं तुमए च्चिअ मह दुगं वेरि-उविखवणा ॥६८॥ शब्दाणं -(वेरि-उविखवण) हे शत्रु निरासक ! (तुमए च्चिअ) निश्चय पूर्वक तुमने ही; (मह दुगं) मेरे कीले को; (हक्खुविअं) तोड गिरायाः (इमं) यह बात मैं; (गुलगुञ्छिऊण हत्यं) अपने हाथ को ऊँचा करके और; (तज्जणि उत्यंङ्घअ) तर्जनी उंगली को उठाकरके समस्त राजाओं की मण्डली के सामने; (भणामि) करता हूँ।

अल्लित्थिअ-विजय-धजा उब्भृत्तिअ-गुरु करा तुहं करिणो । उस्सिक्कन्ति निर्रि पि हु रिउ-णीरव कं न अक्खिवसि ॥६६॥ शब्दार्थ - (अल्लित्थिअ विजय-घजा) तेरी ऊँची उठाई गई विजय

शब्दार्थ - (अल्लित्थिअ विजय-घजा) तेरी ऊँची उठाई गई विजय वैजयन्तीका; (उडभृत्तिअ-गुरु-करा तुहं करिणो) तेरी ऊँचे उछलते हुए बड़ी सूंढ़ें रूप-दण्ड वाले हाथी; (उस्सिक्तन्ति गिरि पि हु) मानो पर्वत को भी उखाड कर फेंक देते हैं। (रिज-णीरव कं न अक्खिविस) अतः तू किसे नहीं उखाड़ कर फेंक सकता है? जिसके पास ऐसे हाथी है ऐसा तू सर्वत्र विजय ही प्राप्त करता है।

टिप्पण —गुलगुच्छिऊण । उत्थिङ घक्ष । हक्खुविअं उक्किवण । अल्ल-त्थि । उब गुत्ति । उस्सिक्कित्ति । "उत्सिपेगुलगुच्छोत्यङ घाल्लत्योब भुत्तो-स्सिक्क हक्खुवाः" (१४४) ॥ णीरव । अन्सिवसि । "आक्षिपेणीरवं" (१४४)
कमवस पुण्ण-कालो लुट्ट सेसो सुअन्ति दिवकरिणो ।
कुम्मो जि लिसइ अणवेविरम्मि तह पहु मही-धरणे ।।१००॥
शब्दार्थ (पहु अणवेविरम्मि) हे महीश्वरः (तह) तेरे जंसे निश्चलः (मही-धरणे) पृथ्वी का भार धारण करने वाले होने परः पहुं) हे राजन् ! (जुण्ण कोलो) जीण कोल बाघ वराह भीः (कमवसहः) सो जाता है (सेसो लुट्ट ) शेष नाग भी सो जाता हैः (सुअन्ति विक्करिणा) दिग्गज भी सो जाते हैंः (कुम्मो विलसहः) कूर्म भी सो जाता है। अर्थात् तुझे पृथ्वी का भार धारण करते देख ये सभी निर्वित्त हो गये हैं।

आयम्बमाण-हिअया आयज्झन्तीं विलिविरा रण्णे।
झझखङ्खन्त-सिसू तुह रिज-बहूज दइए वडवडिन्ति।।१०१।।
शब्दार्थ—हेराजन् ! (आयम्बमाण-हिअया) कांपती हुई हृदय से;
(आयज्झन्तीज) कांपती हुई शरीर से— बूजती हुई विलाप करती हुई;
(झखन्त-सिसू) वालकों के लिए रुदन करती हुई; (तुह रिज बहुज) तेरे शब्बों की पत्नियां (दइए) पति के लिए; (रण्णे) अरण्य में; (बडवडिन्ते) रुदन करती है।

दिप्पणः अणवेविरम्मि । आयम्बमाणः । आयज्झन्तीउ ''वेपे रायम्बा-यज्झौ'' (१४७)

अलिया। झङ्खन्त । वडवडिन्त । 'विलयेझ'ङ्ख वडवडी'' (१४८) मय-लिम्पिअ-वसुहा तुह न णडिन्ति गया विरन्ति न य तुरया । अणगुप्पन्त-परक्कम अवहावसु को तुह दुइज्जो ॥१०२॥

शब्दार्थ — (अणगुष्पन्त-परक्तमः) स्थिर पराक्रम वाले (हे राजन् !) (मय-लिम्पिअ-वसुहा) मद से सिचित कर दी है पृथ्वी को जिन्होंने; ऐसे; तेरे (गया) हाथी; (न णडन्ति) रण संग्राम में कभी व्याकुल नहीं होते; (न य तुरया विरन्ति) और न घोड़े ही व्याकुल होते हैं; (अवहाबसु) तुम मेरे पर प्रसन्त हो; (को तुह दुइज्जो) क्योंकि तुम्हारे जैसा शक्तिशाली अन्य-दूसरा कौन हो सकता है ?

हिप्पण-लिम्पित । "लिपो लिम्पः" (१४६) णडन्ति । विरम्ति । जणगुप्पन्त । 'गुप्मिविर-णडौ" (१५०) अवहावसु । "क्रिपोऽवही णि!" (१५१) संदुमइ घरं संधुक्कइ पुरमञ्मुत्तए तहोज्जाणं। तुज्झ पयावग्गि-पलीविआण सट्यं पि तेअविअं॥१०३॥

शब्दार्थ—हे राजन् ! (तुज्झ) तेरे (पयाविष्ण) प्रतापरूप अग्नि से; (यस्तेविआण) प्रज्वलित हुए का; (धरं) घरः (संदुमइ) जलता है; (पुर) नगरः (संघुक्कइ) जलता है; (तहा) उसी प्रकार से; (उज्जाणं) उद्यानः (अब्धुत्तए) जलता है; (सव्वं पि तेअविअं) अधिक क्या कहूँ सब कुछ जल रहा है।

दिप्पण—संदुमइ । संघुक्कइ । अब्भुत्तए । पलीविआण । तेअविअं । "प्रदीपे स्ते अव-संदुम-संघुक्काब्भुत्ताः" (१५२)

जइ संभाविस सग्गे लुब्भिस अह वा अहिन्द-लोगिम्म । खउरइ इन्दो पड्डहइ वासुगी ता खु अक्खोह ॥१०४॥

शब्दार्थ—(अक्खोह) हे अक्षोभ ! कभी क्षुब्ध नहीं होने वाले राजन् ! (जइ) यदि तू; (सग्गे) स्वर्ग में जाने की; (संभावित) तृष्णा रखता है; (अह वा) अथवा; (अहिन्द-लोगाम्मि) पाताल—लोक में जाने के लिये; (लुब्भिसि) लालायित हुआ है तो; (खु) मैं ऐसा मानता हूँ कि; (इंदो खउरइ) (तुम्हारी इस महित इच्छा को जानकर) इन्द्र भी क्षुब्ध होता है; (वासुगी पड्डुहई) शेष भी क्षुब्ध होता है;

िटप्पण—संभाविस । लुब्मिस । लुभेः संभावः" (१५३) खउरइ । पड्डहइ । अक्खोह । "क्षुभेः खउर-पड्डुहो" (१५४)

आरिभिअ मए भरित आढिविअं पहु तुमिम दासत्तं। आरिभिअं खु निव्वाहिस्सं कत्तो उवालम्भो॥१०४॥ शक्तायं—(पहु) हे स्वामी! (मए) मैंने; (भित्त आरिभिअ) सेवा-भित्त करके; (तुमिम) तेरा; (दासत्तं) दासत्व; (आढिविअं) स्वीकार किया है; (आर-मिभअं) (कदाचित् शंका करो कि) दासत्व स्वीकार करने पर यदि आप नहीं निभा सको तो भी; (खु) निश्चित मैं; (निव्वाहिस्सं) निभाऊँगा; (कत्तो उवा-लम्भो) तो फिर उपालंभ किस बात का? (अर्थात् आप को उपालंभ का अवसर नहीं आने दूंगा)

हिष्पण — आरभिज । जाढविशं । आरम्भिकं 'आङो रभे रम्भ-ढवौं'' (१५५)

पच्चारित्ति न गरुआ झङ्खण-जोग्गो वि मारिसम्मि जणे। जइ कह वि अभत्तो हं जेलवणिष्जो तुह अहं ता॥१०६॥ सन्दार्थ — हे राजन् ! (गहआ) आप जैसे महापुरुष; (मारिसिम्म जणे)
मुझ जैसे; (झङ्खण-जोग्गो वि) उपालम्भ के योग्य होने पर भी; (न पच्चारित्त) उपालम्भ नहीं देते; (जइ) यदि; (कह वि अभराो हं) मैं किसी प्रकार
अभक्त हो जाऊ (ता) तो; (तुह वेलवणिज्जो यहं) मैं अवस्य आपकी शिक्षा
का पात्र हूं।

विष्यण-उवालम्भो। पच्चारन्ति । झङ्खण वेलणिज्जो। "उपा-लम्भे झङ्ख पच्चार वेलवाः (१५६)

### कूमारपालस्य स्वपनम् --

इअ विन्नित्ति सोउं राया जम्भायन्त-जणिम्म निसीहे । लिच्छ-विअग्भिब णिसुढिर-सयणे निव्वाओ कोअण विसामे ॥

शब्दार्थ—(इअ विन्ति सोउं) इस प्रकार की विक्रिप्त सुनकरः (जम्भायन्त-जणिम्म) जब मनुष्य उबासी ले रहा हो ऐसेः (नीसीहे) अर्थ रात्रि के समय मेंः (लिच्छ विअम्भिअ) लक्ष्मी का जहाँ विलास है अर्थात् बहुमूल्यः (णिसुढिर-सयणे) और जिसका मध्य भाग नरम है ऐसी कोमल शय्या पर राजा कुमारपालः (लोअण-बीसामे) आँखों के विश्राम के लियेः (निव्वाओ) (थककर) सो गया।

हिष्पण-जम्भायन्त । "अवेजृम्भो जम्भा" (१४७) ॥ अवेरिति किम् । विअम्भिअ ।

णिसुढिर। "भाराक्रान्ते नमेणिसुढः" (१५८) णिव्वाओ। वीसामे। "विश्रमेणिक्वा" (१५६)

इत्याचार्य श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपालचरित प्राकृत द्वयाश्रय महाकाव्यवृत्ती

षष्ठ सर्गः समाप्तः ।।

# सप्तमः सर्गः

स्वापान्ते राज्ञः परमार्थकिन्ता - १-५४

ओहाविय-सयल बलो, उत्थारिअ-अन्तरङ्ग-रिउ-वग्गो ।
त्युन्दिअ करणो राया निह्न्ते चिन्तं इस्र काही ॥१॥
काब्बार्य—(सयल-बलो) जिसने शत्रुओं की समस्त सेना को अपने बल
से; (ओहाविय) पराजित कर दिया है; और (अंतरग रिउ वग्गो) क्रोध,
मान, इर्ध्या आदि आन्तरिक शत्रुओं को; (उत्थारिय) दबा दिया है; और
जिसने (करणो) इन्द्रियों को; (त्युन्दिय) वश कर लिया है; ऐसे (राया)
राजा कुमारपाल ने; (निह्न्ते) निद्रा के अन्त में; प्रातः जागृत होने पर; (इअ)
ऐसा; (चिन्तम्) विचार (काही) किया।

अक्कमिआ विसएहिं, टिरिटिल्लंता पुरिन्ध - सेवाए। ही ढुण्ढुलित भवे चक्कम्मविआ कुकम्मे हि ॥२॥ शब्दार्थ (विसएहिं) विषयों से: (अक्किमिया) आक्रान्त हुई; (पुरिन्धी सेवाए) स्त्रियों के सेवन से; (टिरिटिल्लंता) परिभ्रमण करता हुआ पुरुष अपने ही; (कुकम्मेहिं) कुकमों से; (चक्कम्मविया) परिभ्रमण करते हैं। (ही) खेद है कि वे (भवे) संसार में; (ढु ढुल्लिन्त) परिभ्रमण करते हैं।

टिप्पण— ओहाविअ । उत्थारिअ । त्युन्दिअ । अक्कमिआ । ''आक्नमे-रोहाबोत्थारत्युन्दाः'' (१६०)

काम गह भमडिएहिं भमाडिओ भम्मडेइ को न भगे।
गय -काम- झण्ठणो पुण तलअण्टइ सिद्ध भूमीसु ॥३॥
शब्दार्थ—(काम-गह) काम-गह—विषयवासना से; (भमाडिओ) भ्रान्त
नील पटादि मिथ्यादार्शनिकों से मोहित; (को न भने) कौन व्यक्ति संसार में
परिभ्रमण को प्राप्त नहीं होता ? परन्तु (गय-काम-झण्टणो) जिसका कामभ्रमण नष्ट हो गया है; ऐसा पुरुष; (सिद्ध भूमीसु) सिद्ध-क्षेत्र में; (तलझंटइ)
भ्रमण करता है—जाता है।

खण्डल्लिश भूमयं मुमिन धण्, का अम्पणी गुमिशवाणी। जंस फुमावह मयणी वफुसिक बुढी खुः सी धन्ती।।४॥

शब्दार्ध - (सूमर्य) श्रेकृटि को, (ढण्ढल्लिय) चलाकर = ताणकर; (ध्रणू भुमित्र। जिसने चनुव को चलाया है; (जग झम्पणो) और जिसने जगत को भ्रान्त कर दिया है; (गुमिज जाणो) तथा जिसका शासन सर्वत्र है; ऐसा (मयणो) कामदेव; (ज) जिसको; (न फुमाचइ) विचलित नहीं करता; ऐसा (अफुसिज बुद्धी) निश्चल बुद्धिवाला; (सो) वह पुरुष; (लु) निश्चित ही; (धन्नो) धन्य है।

तुमइ पुरे, दुसड वणे, परइ थलीसुं परीइ जल मज्झे।
अभिन्न-चित्तो इत्थीहि, णीइ धन्नो पसम-रज्जं।।६।।
इक्टार्थ—(इत्थीहि अभिन्न-चित्तो) स्त्रियों से जिसका चित्त श्रमित
नहीं होता ऐसा, पुरुष चाहे, (पुरे दुमइ) नगर में घूमता हो; (वणे दुसइ)
वण में घूमता हो; (थलीसुं परइ) भूमि पर घूमता हो; (जल मज्झे परीइ)
पानी के बीच चलता हो; तो भी शील के प्रभाव से उसे कोई भी स्वलित
नहीं कर सकता। स्त्री में व्यावृत्त चित्तवाला हो परम पद को प्राप्त कर;
(धन्नो) धन्य हो जाता है; (पसम रज्जं नीइ) प्रशम राज्य को चित्त सुख
को प्राप्त करता है।

टिप्पण—टिरिटिल्लंता । ढुण्ढुल्लन्ति । चक्कम्मविआ । भमिडएहि । भमाडिओ । भम्मडेइ । झण्टणो । तल अण्टइ । ढण्ढिल्लअ । भुमिअ । झम्पणो । गुमिअ फुमावइ । अफुसिअ । ढुमइ । ढुसइ । परइ । परीइ । अभ-मिअ । "भ्रमेष्टि रिटिल्ल-ढुण्ढुल्ल-ढण्ढल्ल-चक्कम्म-भम्मड-भमड-भमाड-तल-अण्ट-झण्ट-झम्प भुम गुम-फुम-फुस-ढुम-ढुस-परी-पराः" (१६१)

सोन्चिअ सोन्खं अइन्छइ, पसमं उन्कसइ, अन्कसइ सग्गं। मोन्खंपि हु अणुवज्जइ, अईइ न हु जो जुवइ-सङ्गं॥६॥

शब्दार्थ — (सो च्चिय) यह निश्चित है कि; (जो जुवइ संगं न हु अईइ); जो युवित का संग नहीं करता; वही (सोक्खं अइच्छइ) सुख को पाता है; (पसमं उक्कसइ) प्रशम को पाता है; (सग्गं अक्कसइ) स्वगं को प्राप्त करता है; (मोक्खपि हु अणुवज्जइ) अरे अधिक क्या कहे, परमपद मोक्ष में भी जाता है।

तारुणो णिम्महिए, अवज्जसन्तेसु हाणिम् अक्षेसु । ही पन्चड्डइ बुड्ढो वि न पसमं काम-पन्छन्दी ॥७॥ शब्दार्थ (तारुण्णे णिम्महिए) युवाबस्था के बीत आने पर और; (अक्खेसु हाणिम्) इन्द्रियों के क्षीण; (अवज्जसन्तेसु) हो जाने पर भी; (ही) सेद है कि (बुड्ढो वि पच्चड्डइ) वृद्ध व्यक्ति भी विषयों की ओर जाता है; (काम पच्छन्दी) कामाभिलाषा के कारण; (न पसमं) वह प्रश्नम को नहीं प्राप्त करता।

णीणन्ति मित्त-भज्जं-रम्भन्ति सुअं बहुँ पि पद अन्ति । णीलुक्कन्ति च गुरु-गेहिणि पि काम-वस-परिअलिया ॥६॥

शब्दार्थ (काम-वस-परिअलिया) काम-वशवर्ती पुरुष; (मित्त-भज्जं णोणित्त) मित्र की पत्नी का भोग करते हैं; (सुजं २म्भिन्ति) पुत्री के साथ गमन करते हैं; (बहुं पि पद अन्ति) पुत्रवधू के साथ भी भोग करते हैं; (गुरुगेहिणि पि) अपनी गुरु पत्नी के साथ भी (णीलुक्कन्ति) विषय सेवन करते हैं।

महिलाण वसे परिअल्लिऊण वोलन्त-हरिअं इह पावा । अवसेहन्ति तिरिच्छीउवि अवहरि उज्जलविवेआ ॥४॥

शाबार्य — (महिलाण) स्त्रियों के; (वसे परिअल्लिऊण) वशवर्ती होकर; (हरिअम् वोलन्त) लज्जा का त्याग करता हुआ; (इह पावा) इस संसार में पापी पुरुष; (उज्जल विवेशा अवहरि) उज्ज्वल विवेक को छोड़कर; (तिरिच्छी उवि) तिर्यंच स्त्री का भी; (अवसेहन्ति) सेवन करते हैं।

जे णिरणासिअ-मेरा वम्मह-वस-गा समं न णिवहन्ति । अहिपच्चुइआ नूणं ते मुहिआ कम्म-भूमिम्म ॥१०॥

भावार्थ—(जे) जो, (णिरणासिय-मेरा) नष्ट; मेरा —लज्जा रहित; (वम्मह वस-गा) विषयाधीन है; (ते) वे; (समं न निवहन्ति) प्रशम भाव को प्राप्त नहीं होते; (त्रणं) निःसंदेह वे; (कम्म भूमिम्मि) कर्मभूमि—आर्यक्षेत्र में, (मुहिआ) निरर्थक; (अहिपच्छुहिआ) आये हैं; अर्थात् उनका जन्म निर्थंक हुआ है।

टिप्पण — नीइ। अइच्छइ। उक्तसइ। अक्तसइ। अणुवज्जइ। अईइ। णिम्महिए। अवज्जसन्तेसु। प्रच्यहृद्धः। प्रच्छन्दो। णोणन्ति। रम्भन्ति। पदअन्ति। णीलुक्कन्ति। परिअलिया। परिअल्जिऊण। वोलन्त। अवसेहन्ति। अवहरिउ। णिरिणासिअ। णिवहन्ति। ''गमरई-अइच्छाण्वज्जावज्ज सोक्क-साक्कस-प्रचड्ड-प्रच्छन्द-णिम्मह-णी-णीण-णोलुक्क पदअ-रम्भ-परिअल्ल-वोल परिवल-णिरिणासणिवहा-वसेहाबहराः''। (६२) महिलाण पैम्म-संगयं आगण्डन्तीण जो न अन्भिडह । जम्मत्यद नाण-सिरी तस्सन्भागच्छक विवेओ ॥११॥

शब्दार्थ (पेम्प-संगयम्) प्रेमपूर्वक क्रीडा के लिए; (आगच्छन्तीण) आई हुई; (महिलाण) स्त्रियों का; (जो न अब्भिड्ड) जो साथ नहीं करते = उसके साथ क्रीडा नहीं करते; (तस्स) उसके सन्पुख; (नाण-सिरी) ज्ञान और सक्ष्मी; (उम्मत्यइ) चलकर आती है। (विवेओ) विवेक; (बब्भागच्छइ) आता है। अर्थात् उसे ज्ञान, सक्ष्मी और विवेक प्राप्त होता है।

टिप्पण-अहिपचन्द्रा । आगच्छत्तीण ।" "आङा अहिपचन्त्रः"

(१६३)

, ,

संगय। अब्भिडइ। " समा अब्भिडः" (१६४) उम्मत्यइ। अब्भागच्छइ। "अम्याङोम्मत्यः" (१६४) त भवे पच्चागच्छइ अपलोट्टिअ-माणसो जुवइ-सङ्गे। पडिसाय-मणो परिसामिएहिं कहिओवसम - मग्गो॥१२॥

शब्दार्थ—(जुवइ-सङ्क्ते) युवति का संग करने में; (अपलोट्टिअ मानसो) जिसका मन निवृत्त है, और (पडिसाय-मणो) जिसका मन शान्त है, (परिसामिएहिं) शान्त भाव से; (कहिओवस मग्गो) उपिकट मार्ग पर जो जलता है, वह (न भवे पच्चागच्छइ) पुनर्भव में नहीं आता।

टिप्पण-पञ्चागच्छइ। अपलोट्टिअ। "प्रत्यङा पलोट्टः" (१६६) पडिसाय। परिसामिएहि। उवसम। "शमेः पडिसा परिसामौ" (१६७)

सङ्खुड्डण-कुसलाणं उज्भावन्तीण केवि रमणीण।
किलिंकिचिअ-मोट्टाइअ-कोड्डिमिएहिं न खेड्डिन्त ॥१३॥
शब्दार्थ-(सङ्खुड्डण-कुसलाणं) रमण करने में कुशल; (उज्भावन्तीण) ऐसे भोगियों के साथ क्रीड़ा करने वाली; (के वि रमणीण) रमणियों
के साथ भी उनके; (किलिंकिचिअ) किलिंकिचत; (मोट्टाइअ) मोट्टायित;
(कोड्डिमिएहिं) कुट्टिमित आदि से प्रेरित होकर निरागी महात्मा; (म खेड्डिन्त, क्रीड़ा नहीं करते।

किलकिञ्चित-स्मित हसित रुदित मय रोष गर्व दुःस श्रमाभिलाय-संकरः किलकिचित्रम् ।

मोट्टायित-प्रिय कथावी तम्दावभावनोस्था वेष्टा । कुट्टमित-अधरादिग्रहात् दुःखे पि हर्षः कुट्टमितस् । रममाणीओ रामा णीसरणिज्जं अवेल्लणिज्जं च। अग्वविअ-वग्महाओ को अग्वाडइ सिणेहेण ॥१८॥

शब्दार्थ—(णीसरणिज्ज) रमणीय = सुन्दर पुरुषों के साथ; तथा (अवेल्लणिज्ज) अरमणीय = कुरूप पुरुषों के साथ; (रममाणीओ) रमण करने वाली; (वम्महाओ अग्वविअ) काम विकार से परिपूर्ण; (रामा) स्त्रियों को; (को सिणहेण अग्वाडइ) कौन विचक्षण उसे स्नेह से भर सकता है ? अर्थात् गम्यागम्य का विचार न करने वाली स्त्रियों से कौन प्रेम रखता है ? अर्थात् कोई नहीं।

टिप्पण—सङ्खुड्डण । उब्भावन्तीण । किलर्किचिश्र । मोट्टाइश्र । कोड्डिमिएहिं । खेड्डिन्त । रममाणीओ । णीसरणिज्जं । अवेल्लणिज्जं । "रमे सङ्खुड्डिसेड्डोब्भाव-किलर्किच-कोड्डम-मोट्टाय णीसरवेल्लाः (१६८)

मायाइ उद्धुमाया, अहरेमिअ- तुच्छयाइ अङ्गुमिआ । चवलत्त-पूरिआओ को तुवरइ दट्ठुम् इत्थीओ ? ॥१४॥

**दादार्थ**—(मायाइ उद्धुमाया) माया से भरी हुई; (अहरेमिअ) पूर्ण; (तुच्छयाइ-अङ्गुमिआ) तुच्छता से परिपूर्णः (चवलत्त-पूरिआओ) तथा चप-लता से भरी हुई; (इत्थिओ) स्त्री को; (दट्ठुम्) देखने के लिए. (को) कौन विद्वान् लालायित; (तुवरइ) हो सकता है ? अर्थात् ऐसी स्त्री को कोई भी पुरुष देखना नहीं चाहेगा।

हिप्पण-अग्ववित्र । अग्वाडइ । उद्धुमाया । अहरे मित्र । अङ्गु-मिला । पूरिलाओ । "पूरेरग्वाडाग्ववो द्धुमाङ्गुमाहिरेमाः" (१६६)

तूरन्ति, अतूरन्तंपि हु जअडावन्ति, तुरिअ-मयणाओ । अहह हलिद्दी-राया खिरन्त-सेएहि अङ्गेहि ॥१६॥

शब्दार्थ — (तुरिअ-मयणाओ) जिसका काम उल्लसित हुआ है; ऐसी (हिलदी-माया) हलदी जसी रंगवाली = अर्थात् अस्थिर प्रीति वाली स्त्रियाँ; (अहह) खेद है कि; (खिरन्त-सेएहि अङ्गेहि) पसीने से चूते अंगों से, (तूर-न्ति) स्वयं विषय मुख का उत्साह रखती हैं; (अतूरन्तं पि हु जअडावन्ति) एवं विषयों में उत्साह नहीं रखने वाले पुरुषों को भी विषयोत्सुक बनाती है।

टिप्पण— तुवरइ । जअडार्वान्त । ''त्वरस्तुवर जअडी'' (१७०)

सप्तमः सर्गः । २१३

# पन्चडमाण-सरीरा झरन्त-स्नाल व्य पज्झरिअ-रमणा। धीरा अणिड्ड अन्ते वि णिच्चलागेइ ही महिला॥१७॥

शब्दार्थ — (पच्चडमाण-सरीरा) प्रस्वेद से झरती हुई; (झरन्त-खाल व्व पज्झरिअ-रमणा) बहती हुई नाली जैसी क्रीड़ास्थल = योनि वाली; (महिला) स्त्री; (ही) खेद है कि, (अणिड्ड अन्ते बि) अनाई —अनासक्त; (धीरा) धीर पुरुष को भी; (णिच्चलावेइ) आई कर देती है — विचलित कर देती है।

टिप्पण—खिरन्त। पच्चडमाण। झरन्त। पज्झरिअ। अणिड्ड अन्ते। णिच्चलावेद । ''क्षरः खिर-झर-पज्झर-पच्चड-णिच्चल-णिड्डुआः (१७३)

उच्छिल्लिअ-परिफाडिअ-भेगोवम-रमणि-रमण-रिमराण । सत्ती विअलइ, थप्पइ कन्ती, बुद्धी अ णिड्डुहइ ॥१८॥

शब्दार्थ—(उच्छित्लिअ) प्रथम क्रदता हुआ = फूला हुआ; (परिफाडिअ) वाद में फटा हुआ, (भेगोवम) मेंढक जैसी, (रमणि) स्त्रियों के साथ; (रमण-रिमराण) रमण करने वाले पुरुष की; (सत्ती) शक्ति, (विगलइ) क्षीण हो जाती है; (कन्ती) कान्ति-तेज, (थिप्पइ) नष्ट हो जाता है; (बुद्धी अणिड्डु-हइ) बुद्धि का नाश होता है।

टिप्पण—उच्छिल्लिअ। "उच्छल उच्छल्लः" (१७४) विअल**इ।** थिप्पइ। णिड्डुहइ। "विगलेस् थिप्प-णिड्डुहौ" (१७५)

तस्स विसट्टउ हिअयं, सयहुत्तं दलउ बुद्धि-कोसर्लं । जो लिहइ वलिअ-भत्तं व विम्फि-लालं रमणि-अहरं ॥१८॥

शब्दार्थ—(विलिअ भत्तं व) वमन किये हुए भोजन की तरह; (विम्फिलालं) टफ्कती हुई लार से युक्त, (रमणि अहर) स्त्री के अधर को; (जो लिहइ) जो चाटता है—चुम्बन करता है, (तस्स) उसका, (हिअयं) हृदय; (सयहुक्तं) सौ बारः (विसट्टउ) दूटे और; (बुद्धि-कोसल्ल) बुद्धि कौशल्य; (दलउ) चूर्णं चनष्ट हो जाय। इस प्रकार के अकार्य में रत पुरुष का चैतन्य और पाण्डित्य निष्फल है।

टिप्पण —विसट्टउ । दलउ । विम्फ । विलिख । "दिल-विल्योविसट्ट-वम्फी" (१७६)

अणफुडिअ-इन्दवारण-रम्मा रामा, अफिट्ट-कडु अत्ता । रे हिअय फुट्ट, चुक्कसि कि मग्गा ताहि भुल्लवियं ? ॥२०॥

शब्दार्थ - (रामा) स्त्रियां; (अणफुडिअ) अखण्ड; (इन्दवारण) इन्द्र-वारण फल की तरह बाहर से; (रम्मा) सुन्दर है किन्तु अन्दर; (अफिट्ट कडु अत्ता) जिसका कडुआपन नहीं गया है; ऐसी; है। (रे फुट्ट हिअय) हे भ्रष्ट हृदय! (ताहिं) उनके द्वारा; (भुल्लविअं) भ्रमित होकर तू: (कि) क्यों; (मग्गा) मार्ग से, (चुक्किस) भ्रष्ट हो रहा है?। अर्थात् ऐसी स्त्रियों में अनुराग छोड़कर तू अपने मन को संयम मार्ग में क्यों नहीं लगाता?

अब्भंसि-दूसि अच्छं अफिडिअ-कहं आणणं महेलाणं। रच्चइ तत्थिव मूढो नसिअ-मई णिवहिअ विवेओ।।२१॥

शब्दार्थ — (महेलाण) स्त्रियों की; (अब्भंसि दूसिअच्छं) आँखें; चिपड़ों से युक्त होती है; (अफिडिअ-कहं आणणं) मुह कफ से भरा रहता है; (तत्थिव) फिर भी; (निसअ-मइ) जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और; (निव-हिअ विवेओ) जिसका विवेक नाश हो गया है ऐसा; (मूढो) मूर्ख पुरुष ही (रच्चइ) उनमें आसक्त होता है।

टिप्पण -- अणफुडिअ। अफिट्ट। फुट्ट। चुक्किस । भुल्लविअं। अब्भिस। अफिडिअ। "भ्रंशेः फिड-फिट्ट फुड-फुट्ट-चुक्क-भुल्लाः (१७७)

सेहइ सीलं पडिसन्ति धी-गुणा, संजमो वि अवहरइ।

णिरिणासइ सूअम् अवसेहइ सच्चं जुवइ-सत्ताण ॥२२॥

शब्दार्थ — (जुबइ-सत्ताण) युवती में आसक्त पुरुषों के; (सीलं) शील; (सेहइ) नष्ट होता है, (धी-गुणा पिडसिन्त) बुद्धि के गुणों का नाश होता है; (संजमो वि अवहरइ) संयम — सद् अनुष्ठान भी चला जाता है; (सुअम् णिरिणासइ) श्रुत का नाश होता है; (सच्चं अवसेहइ) सत्य भी चला जाता है।

टिप्पण— निसं । णिवहिअ । सेहइ । पिडसन्ति । अवहरइ । णिरि-णासइ । अवसेहइ । नर्शोणिरिणासणिवहावसेह-पिडसा-सेहावहराः" (१७८)

ओवासइ न विगेओ थी सङ्गे इअ गुरूहि संदिसिअं। अप्पाहामो ता तत्त पिच्छिरो ताउ को निअइ?।।२३।। शब्दार्थ—(थी-सङ्गे) स्त्री सङ्ग करने वाले में; (विवेओ न ओवा-सइ) विवेक को कोई अवकाश-स्थान नहीं होता; (इअ) ऐसा; (गुरूहि संदि- सिअं) हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा सन्दिष्टः (अप्पाहामो) संदेश को हमें गुरुओं ने दिया है; (ता) अतः (को) कौन; (तत्तपिच्छिरो) तत्त्वद्रष्टाः (ताउ निअइ) उन स्त्रियों को देखना पसन्द करेगा?

दिप्पण-अोवासइ। "अवात् काशो वासः" (१७१) संदिसिअ। अप्पाहामो। "संदिशेरप्पाहः" (१८०)

जे भावि-पुलअणा, भूअदक्खणा, वट्टमाण-सच्चवणा । तेहिं निअच्छिअ भणिअं मा इत्थीओ पुलोएह ॥२४॥

शब्दार्थ - (जे भावि-पुलअणा) भविष्य को देखने वाले; (भूअदक्खणा) अतीत को देखने वाले; (वट्टमाण सच्चवणा) वर्तमान को देखने वाले सर्वंज्ञ ने अपने ज्ञान में; तेहिं नि अच्छिअ भणिअं) स्त्री को अनर्थ का कारण जानकर कहा है कि, (मा इत्थीओ पुलोएह) तुम स्त्रियों को मत देखो।

अवयच्छन्तोवि जणो नो अन्खइ कामिणि अवक्खन्तो।

न गुरुं चज्जइ, नन्नं पासइ जं तोइ पासत्थो ॥२४॥ शक्दार्थ—(अवयच्छन्तो वि) स्त्री के अशुचिमय देह के स्वरूप को जानता हुआ भी; (जनो) व्यक्ति उसे; (नो अक्खइ) नहीं देखता अर्थात् उस पर वह विचार नहीं करता किन्तु; (कामिणि अवक्खन्तो) आसक्ति भाव से स्त्री की ओर देखता ही रहता है; (जंतीइ पासत्थो) जब वह भोग आदि के लिए उसके पास होता है: तव (न गुरुं चज्जइ) वह न गुरु को देखता है; और (नन्नं पासइ) न अन्य को ही देखता है।

असरीरिणम् अवअक्खइ, अवआसइ सील-जाइ-रहिअंपि। अवयज्झिऊणं तं पि हु जो इत्थि छिवइ तस्स नमो॥२६॥

शब्दार्थ — (असरीरिणम्) शरीरहीन = कुष्ट आदि से जिसका शरीर गल गया है ऐसे हीन पुरुष को भी स्त्रियां; (अवअक्खइ) राग-भाव से देखती है; (सील-जाइ-रहिअं पि) जो शील-जाति से रहित-अधम पुरुष है उसे भी वह सराग भाव से; (अवआसइ) देखती है; (अवयज्झिऊणं तं पि हु) ऐसी स्त्री को देखकर भी; (जो इत्थि खिवइ) जो उनका स्पर्श करता है; (तस्स नमो) उसे नमस्कार।

टिप्पण—पिच्छिरो। निअइ। पुलअणा। दक्खणा। सच्चवणा। निअच्छिअ। पुलोएह। अवयच्छन्तो। उअक्खइ। अवक्खन्तो। चज्जइ। पासइ । अवक्लइ । अवआसइ । अवयज्झिकण । "हशो निअच्छ-पेच्छा वय-च्छावयज्झ-चज्ज-सच्चवदेक्लो अक्लावक्खा वयक्ल-पुलोअ-पुलअनिआव-आस-पासा । (१८१)

फासिज्जइ कविकच्छ्र फंसिज्जइ अहव कुविअ वग्घी वि । फरिसिज्जइ न उणेत्थी धम्म-सरीर हणइ छिहिआ ॥२७॥

शब्दार्थ — (कविकच्छू फासिज्जइ) किपकच्छ — केवांच का स्पर्श किया जाय; (अहव) अथवा; (कुबीअ वग्घी। कुपित बािघन का; (फंसिज्जइ) स्पर्श किया जाय; (वि) तो भी उत्तम है क्योंकि ये मात्र शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकती है: (न उण-इत्थी फरिसिज्जइ) किन्तु स्त्री का स्पर्श करना अच्छा नहीं; क्योंकि (छिहिआ) रपशं की हुई स्त्री; (धम्म-सरीर हणइ) धर्म-शरीर—(इह लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्रदान करने वाले शरीर) का नाश करती है।

आलिहइ नरम् अणालुङ्खणिज्जमिव नीअरच्चणी नारी। मूढाण रिअइ सावि हु हिअए पविसन्त कामिम ॥२८॥

शब्दार्थ—(नीअ रच्चणी नारी) नीच पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री; (अणालुङ खणिज्जमिव) अस्पर्शनीय; (नरम्) पुरुष को भी, (आलिहइ) स्पर्श करती है। (पिवसन्त कामिम) जिस में काम प्रविष्टहु आ है ऐसे कामातुर; (मूडाण हिअए) मूर्ख पुरुष के हृदय में; (सा वि हु) भी वह; (रिअइ) प्रवेश करती है। अर्थात् अगम्य पुरुष के साथ भी गमन करती है।

टिप्पण —रच्चणीत्यत्र "क्रज-नृत-मदां च्चः (४,२२५) इति बहुवचनाद् रञ्जेजंस्यच्चत्वम् ॥

छिनइ । फोसिज्जइ । फंसिज्जइ । फरिसिज्जइ छिहिआ । आलिहइ । अणालुं खणिज्ज । "स्पृशः फासफंस-फरिस-छिन-छिहालुङ् खालिहाः" (१८२) रिअइ । पिनस्ता । 'प्रविशेरिअः" (१८३)

नारिउ हिअय पम्हुस मा ताओ पम्हुसन्ति पर-लोअं।
रोञ्चन्ति धम्म-बीजं; न य रोहइ चिड्डअं तं च ॥२८॥
शब्दार्थ—(हि अय) हे हृदय ! (नारिउ) स्त्रियों को; (मा) मत;
(पम्हुस) स्पर्श कर; क्योंकि (ताओ) वे; (परलोअं) परलोक को; (पम्हु-सिन्ति) भूला देती है; (धम्म-बीअं) धर्मरूपी बीज को; (रोञ्चन्ति) पीस डालती है; (तं च चिड्डयं) पीसे हुए वे धर्म बीज पुनः (न य रोहइ) नहीं उगने।

हिप्पण- पम्हुस । पम्हुसन्ति । "प्रान्मृश-मुखो म्हंसः" (१८४) णिरणासिअ-मेरं णिरिणज्जिअ-हिरिअं च णिवहिअ गुणं च । पीसिअ-सीलं नारिं भुक्किर-सुणइं व को सिहइ ? ॥३०॥

इाड्यार्थ—(मेरं णिरणासिअ) जिसने मर्यादा को पीस = (नष्ट) डाला है: (हिरिअं) लज्जा को; (णिरिणज्जिअ) पीस दिया है; (गुणं च णिवहिअ) और गुण को भी पीस डाला है; ऐसी (पीसिअ-सील) पिष्ट शीला = नष्ट— शीला; (नारि) स्त्री को; (भुक्किर सुणइं व) भूँकती हुई कुत्ती की तरह; (को सिहइ?) कौन चाहेगा? अर्थात् कोई भी नहीं।

टिप्पण-रोञ्चन्ति । चिड्डअं । णिरिणासिअ । णिरिणिज्जिअ ।

णिवहिअ । पीसिअ । भृक्तिर । ''भषेभू क्तः'' (१८६)

विलयाहि असाअड्ढिअ-हिअओ अणकड्ढिओ अ विसिहं।

अञ्चिअ-निव्वाण-सिरी सो धन्नो यूलभद्द-मुणी ॥३१॥

शब्दार्थ — (विलयाहि) स्त्रियों से जिसका; (हिअओ) हृदय; (असा-अद्दिओ) आकृष्ट नहीं हुआ है; (अ) और; (विसएहि) विषयों से भी जो; (अणकड्दिओ) आकर्षित नहीं है; और जिसने (निव्वाण) मोक्ष; (सिरी) श्री को; (अञ्चिअ) आकृष्ट किया है ऐसा; (थूलभद्-मुणी सो धन्नो) वह स्थूलभद्र मुनि धन्य है।

टिप्पण—असार्आड्ढअ। अणकड्ढिओ। अञ्चित्र करिसिअ। अणा-इञ्छिओ। अणच्छेइ। अयञ्छिरेहि। कृषेः कड्ढ-साअड्ढाञ्चाणच्छायञ्झा-इञ्छाः" (१८७)

कामेण करिसिअ-सरेणावि अणाइञ्छिओ अणच्छेइ।

मह मणम् अयिङ्छरेहि गुणेहि सिरि-यूलभद्द मुणी ।।३२॥ शब्दार्थ—(करिसिअ सरेणा वि) कान तक जिसने बाण को आकृष्ट किया है ऐसे; (कामेण) कामदेव से भी जो; (अणाइङ्खिओ) आकर्षित नहीं हुए; (सिरि-यूलभद्द मुणी) श्री स्थूलभद्र मुनि, (अयिङ्छरेहि गुणेहि) अपने आकर्षक गुणों से; (मह मणं अणच्छेइ) मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं।

अक्लोडि आसि-तिक्खं धन्नो बम्हं चरिसु-वइर-रिसी।

ढुण्डुल्लण-कुसला जस्स तुल्लम् अज्ज वि गमेसन्ति ॥३३॥ शब्दार्थ--(अक्खोडि आसि-तिक्खं) कोश से खेची हुई तलवार के समान अति तीक्ष्णः (बंभं चरिसुः ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वालेः (वदर- रिसी) वज्र ऋषि को; (धन्नो) धन्य है। (जस्स तुल्लम्) जिनके समान-उस ऋषि के समान व्यक्ति की; (ढुण्ढुल्लण-कुसला) खोज करने में कुशल व्यक्ति (अज्ज वि) आज भी; (गमेसन्ति) खोज कर रहे हैं।

टिप्पण-अक्लोडिअ। "असावक्लोडः" (१८८)

ढण्ढोलिआगमत्थं, घत्तिय तत्तं, गवेसिअप्पाणं।

एक्कोच्चिअ वइर रिसी परिअन्तिअ-परम-बम्ह सिरी ।।३४॥

शब्दार्थ (आगमत्थं ढण्ढोलिअ) आगम के अर्थ की गवेषणा करके; (घत्तिय-तत्तं) तत्व को ढूंढ करके; (गवेसि अप्पाणं) आतमा को खोज करके; (एक्कोच्चिअ वहर रिसी) एक ही ऐसे वर्च्चीष हो गये जिन्होंने; (परिअन्तिअ परम-बम्हीसरी) ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्मा को अंगीकृत किया। जैसे बाल्यकाल से ही वर्च्चीष ने श्रामण्य को ग्रहण किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया।

दिप्पण- दुण्दुल्लण । गमेसन्ति । दण्दोलिअ ।

घत्तिअ । गवेसिअ । 'गवेषे ढुण्ढुल्ल-ढण्ढोल्ल-ढण्ढोलगमेस घत्ताः'' (१८६)

बम्ह सिरीइ सिलिसिअं तव-सिरि-सामग्गिअं च आजम्मं। नाण-सिरीए अवयासिअं च वहरं नमंसामो॥३५॥

शब्दार्थ — जिन्होंने (बम्हिसरीइ सिलिसिअं आजन्मं), आजन्म ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया; (तव-सिरि सामिग्गियं) तप-श्री का आलिंगन किया; (नाण-सिरीए अवयासिअं) ज्ञानश्री का आलिंगन किया ऐसे: (वइरं नमंसामा) वज्र स्वामी को हम नमस्कार करते हैं।

टिप्पण-परिअन्तिअ। सिलिसिअं। सामग्गिअं। अवयासिअं। शिलपेः सामग्गावयास परि अन्ताः" (१६०)

मक्खंतं व सुहाए चोप्पडमाणं व चन्दन-रसेण।

के मुक्खं आहन्ता गयसुकुमालं न वम्फन्ति ॥३६॥

शब्दार्थ — (मनसंत व सुहाए) सुधा से चुपड़ने की तरहः (चन्दन-रसेण चोप्पडमाणं व) चन्दन रस से चुपड़ने की तरह अपने निर्मल चारित्र से परम शान्ति को प्राप्त करने वाले; (गयसुकुमालं) गजसुकुमाल को; (के मुक्खं आहन्ता) कौन मोक्षामिलाषी; (न वम्फन्ति) नहीं चाहेगा? अर्थात् सभी उनको तरह बनने का प्रयत्न करेगा।

टिप्पण-मन्खन्तं । चोप्पडमाणं । "म्रक्षेश्चोप्पडः" (१६१)

जो अहिलङ्घड धम्मं, मुक्खं अहिलङ्खए महइ सुक्खं।

सो वच्च उ सिहणिज्जं सिरि-गोअम-सामिणो मग्गं ॥३७॥ शब्दार्थ-(जो अहिलङ्घ इ घम्मं) जो घर्म की अभिलाषा करता है; (मुक्खं अहिलक्खए) मोक्ष की आकांक्षा करता है; (महइ सुक्खं) सुख की इच्छा; करता है सो वह पुरुष आत्म कल्याण के लिए भव्य जीवों के; (सिहणिज्ज) स्पृहणीय ऐसे; (सिरि-गोअम-सामिणो) श्री गौतम स्वाभी के; (मग्गं) मार्ग की; (वच्चउ) अभिलाषा करे उनके मार्ग पर चले।

अविलुम्पिअ-भव-सुक्खो, जीव-दयं जम्मओवि, कङ्खन्तो ।

अज्जवि सामइअ-जसो भवाविहीरो जयइ अभओ॥३८॥

शब्दार्थ—(भवसुक्खो) जिन्होंने भव का सुख; (अविलुम्पिअ) नहीं चाहा; ऐसे तथा (जम्मओ वि) जन्म से ही; (जीवदयं कङ्खन्तो) जीवों के प्रति दया की अभिलाषा करने वाले; (अज्ज वि) और आज भी जिनका यश इस संसार में अवस्थित है ⇒इस समय सर्वार्थसिद्धि विमान में है और बाद में भी; (भवा-विहीरो) भवों की अभिलाषा नहीं रखने वाले; (अभओ) अभय कुमार मुनि की; (जयइ) जय हो।

टिप्पण — आहन्ता । वम्फिन्ति । अहिलङ्घइ । अहिलङ्खए । महइ । वच्चउ । सिहणिज्ज । अविलु'म्पिअ । कङ्खन्तो । ''काङ्क्षेराहाहिलङ्घा-हिलङ्खवच्च-वम्फ-मह-सिह-विलुम्पाः'' (१६२)

विरमालिअ संसारे जेण पडिक्खाविआ समय-सत्था।

जयइ सुधम्मो तिन्छअ-कम्मो चिन्छअ-कुतित्थि-मओ ॥३६॥ शब्बार्थ—(जेण) जिन्होने; (संसारे) संसार में; (विरमालिअ) रहकरः (समय-सत्था) सिद्धान्त-ग्रन्थों की; (पिडक्खाविआ) स्थापना-रचना की; तथा जिन्होने; (तिन्छअ कम्मो) कमा को चूर कर दिया। (कुतित्थि मओ) तथा जिन्होंने कुतीथियों के अभिमान का; (चिन्छअ) मर्दन किया, ऐसे (सुधम्मो जयइ) सुधर्मास्वामी की जय हो।

टिप्पण-सत्या इत्यत्र "वाक्ष्यर्थवचना द्याः" (१,३३) इति पुंस्त्वम् ॥

सामइअ । अविहीरो । विरमालिअ । पडिक्खाविआ । ''प्रतीक्षेः सामय-विहीरविरमालाः'' (१६३)

सिव-रम्पण-मिच्छा-रिट्ठि-रम्फणो तिक्खिऊण अवमग्गे । विअसाविअ-सिद्धन्तो भयवं जम्बू-मुणी जयइ॥४०॥ शब्दार्थ—(सिव) मोक्ष के: (रम्फण) विनाशक; (मिच्छा-दिट्ठ-रम्फणो) मिथ्याहिष्ट का खण्डन करने वाले; (अवमग्ग) कुमार्ग का; (तिक्खऊण) खण्डन करके; (विअसाविअ सिद्धन्तो) जिन्होंने आगमों को प्रगट किया है; ऐसे (भयवं जम्बू-मुणी जयह) भगवान जम्बू-मुनि की जय हो।

हिष्पण—तच्छिअ । चच्छिअ । रम्फण । रम्फणो । तक्खिऊण । ''तक्षेस्तच्छ-चच्छ-रम्परम्फाः'' (१६४)

कोआसिअ-गहिअ-वओ, दर-वोसिट्टअ-सरोज-हिसर-मुहो।

अणगुञ्जाविअ-स-कुली भयवं पहव-पह जयइ ॥४१॥ शब्दार्थ—(कोआसिअ) विकसित-चढ़ते परिणाम से; (गहिअ वओ) जिन्होंने वत ग्रहण किये हैं; ऐसे तथा (दर-वोसिट्टअ) अधिखलें: (सरोज) कमल की तरहः (हसिर मुहो) हँसते मुख वाले; (अणगुञ्जाविअ) अलिज्जितः (स कुल) सुकुल में उत्पन्न हुए ऐसेः (भयवं पहव-प्पहू) भगवान प्रभवस्वामी की; (जयइ) जय हो।

हिप्पण—विअसाविअ । कोआसिअ । वोसट्टिअ । "विकसेः को आस-वोसट्टौ" (१६५)

हसिर । अणगुञ्जाविअ । ''हसेगुं ञ्जः (१६६) अणडिम्भन्त-ल्हसाविअ-कुतित्थिअं, थिरम् असंसि जिण-वयणं । जर-मरण-वोज्जिराणं भव-डरिआणं हरउ तासँ ॥४२॥

शब्दार्थ — (अणिडम्भन्त) अपने मत से अभ्रष्ट; (कुर्तित्थियं) कुती-थियों को जिसने; ल्हसाविअ) भ्रष्ट कर दिया बाद में पराजित कर दिया; तथा जो (थिरं) स्थिर है, (असंसि) अविनश्वर है; ऐसे (जिण-वयणं) जिन-वचनः (जर-मरण-वोज्जिराणं) जरा-मरण से संत्रस्त बने हुए; तथा (भव डरिआणं) भव से डरे हुए जीवों के; (तासं) त्रास को; (हरउ) हरे।

सो वज्जइ न भवाओ गुरूहिं साहूहिं णुमिअ सम्मत्तो ।

णिमिअ-मणो जिण-समए कयावि जो न हु पलोट्टेइ ॥४३॥ शब्बार्थ (गुरूहि) गुरुओं से; (साहूहिं) साघुओं से; (णुमिअ) आरोपित किया है; (सम्मत्तो) सम्यक्त्व को जिसने ऐसा; (णिमिअ-मणो जिण-समए) तथा जिनेश्वर के सिद्धान्तों को जिसने अपने मन में स्थापित किया है ऐसा व्यक्ति; (कया वि जो न हु पलोट्टेइ) और जो कभी भी विपरीत नहीं होता; (सो) वह; (वज्जइ न भवाओ) भव से भयभीत नहीं होता।

टिप्पण--वोज्जिराणं । हरिआणं । तासं । वज्जद्द । त्रसेर्डर-वोज्ज-वज्जाः (१६८)

णुमिअ। णिमिअ। "न्यसो णिम-णुमौ" (१६६)

पल्लिट्टिअ पावा पल्हित्थिअ-कलिणो अ नीससण-जोग्गे।

विग्घेवि अझिङ्खरया णिल्लसिअ-जिणागमा हुन्ति ॥४४॥

शब्दार्थ — (पल्लिट्टअ पावा) जिन्होंने पापों को दूर कर दिये हैं; तथा (पल्हहित्थअ-किलणों) कलह को दूर कर दिये हैं; (नीससण जोगों) दीर्घ निश्वास के योग्य; (विग्घे वि) विद्नाों में भी जो; (अझंखिरया) दीर्घ निश्वास नहीं छोडते अर्थात् दुखी नहीं होते वे; (णिल्लिसअ जिणागमा हुन्ति) जिणागमों से उल्लिसत होते हैं अर्थात् जिनागमों के जानकार होते हैं।

टिप्पण— पल्लटिअ । पलोट्टेइ । पल्हित्थिअ । पर्यंसः पलोट्ट-पल्लट्ट-पल्हित्थाः (२००) ॥

नीससण । अझङ्खिरया । ''निश्वसेझङ्खः'' (२०१)

ऊसलिअ-गुणो सुम्भिअ-संजम-पुलआ अमाण-हिअयस्स । गुञ्जोत्लिअ-जिण-वयणस्सारोअइ कस्स नो नाणं ? ।।४**४**।।

शब्दार्थ—(ऊसिलअ-गुणो सुम्भिअ) जिन में क्षमा आदि गुण उल्ल-सित = उत्पन्न हुए हैं (ऊसुं भिअ संजम) संयम-चारित्र उल्लिसित = प्रकट हुआ है तथा; (पुलआअमाण-हिअयस्स) पुलिकत ह्दयवाले; '(गुञ्जोल्लिअ-जिण-वयणस्स) तथा जिनके हृदय में जिनवचन उल्लिसित = स्फुरित हुए हैं. (आरोअइ कस्स नो नाण ?) ऐसे किस व्यक्ति का ज्ञान उल्लिसित प्रकट नहीं होता ? अर्थात् ऐसे गुणोवाले व्यक्ति का ज्ञान विकसित होता ही है।

उल्लसिअ-भिसन्त-सिरि, भासिर-नाणेण गसिअ-मिन्छत्तो । मोहाघिसिअ - विवेओ, जिण-मयम् ओवाहए धन्नो ॥४६॥

शब्दार्थ—(उल्लसिअ-भिसन्त-सिरी) जिनमें धर्मसाधना रूप देदिप्य-मान लक्ष्मी उल्लसित—प्रकट हुई है; (भासिर-नाणेण) दीप्तिमान ज्ञान से जिन्होंने; (गसिअ मिच्छत्तो) मिथ्या दार्शनिकों के अभिमान को चूर कर दिया है तथा जो, (मोहाधिसिअ विवेआ) मोह से अग्रस्त विवेकवाले हैं (जिणमयम् ओवाहए धन्नो) ऐसे धन्य पुरुष ही जिनमत का अवगाहन करते हैं।

हिष्पण—णिल्लस्थि । ऊसलिथ । ऊसुम्भिश्र पुलआअमाण । गुञ्जो-ल्लिथ । अरोथइ । उल्लसिथ ।

#### २२२ क्यारपालचरितम्

"उल्लिसेरूसलोसुम्म-णिल्लस-पुलबाब-गुञ्जोल्ला रोबाः" (२०२) भिसन्त । भासिर । भासेभिसः (२०३) ॥ गसिब । अधिसिब । "ग्रसेचिसः" (२०४) ॥

ओगाहिअ-जिण-वयणो, गुण-ठाण-वलग्गिओ चडइ मुक्खं। भव-सुह अणगुम्मिडओ अगुम्मिओ मोहणिज्जेहि॥४७॥

शब्दार्थ — (ओगाहिअ-जिण-वयणो) जिसने जिन वचन का अवगाहन किया है; (गुण-ठाण-वलगिओ) और जो गुणस्थानों पर आरूढ है; (भव-सुह अणगुम्मिंडओ) भव-सुख-संसार के सुख में अनासक्त है; (मोहणिज्जेहि अगु-मिमओ) मोहनीय-मोह उत्पन्न करने वाली वस्तु में जो अमूर्ण्छित-अनासक्त है वही; (मुक्खं चढइ) मोक्ष की सीढी पर चढता है—मोक्ष में जाता है।

टिप्पण—ओहावए। ओगाहिअ । "अवाग्दाहेर्वाहः ।" (२०५) वल-गिओ। चडद। "आरुहेरचड-वलग्गो" (२०६) अणगुम्मडिओ। अगुम्मिओ। मोहणिज्जेहि। "मुहेर्गुम्म गुम्मडौ" (२०७)।।

अहिऊलइ कम्मगणं आलुङ्खइ इन्धणं जहा डहणो । वलणिज्ज-हरण - बुद्धी गिण्डंतो भयवओ वयणं ॥४८॥

शब्दार्थ — (वलणिज्ज) ग्रहणीय वस्तु को; (हरण) ग्रहण करने की; (बुद्धी) बुद्धिवाले; (गिण्हंतो भगवओ वयणं) भगवान के बचन को ग्रहण करते हुए; (जहा) जैमे; (डहणो) अग्नि; (इन्धनं) इन्धन को; (आलुङ्खइ) जलाती है वैसे ही वे; (कम्मगणं) कर्मों को; (अहिउलइ) जलाते हैं।

टिप्पण — अहिऊलइ। आलुङ्खइ। डहणो" दहे रहिऊलालुङ्खीं"
पिङ्गिअ संजम भारा, निरुवारिअ-पवयणे अणुसरन्ता।
अहिपच्चु अन्ति मुत्ति जोअं घित्त्ण सील-धणा।।४८॥
शब्दार्थ — (पिङ्गिअ संजम भारा) जिन्होने संयम के भार को ग्रहण
किया है: (निरुवारिअ पवयणे) द्वादशांगीरूप प्रवचन के सूत्र और अर्थ को
ग्रहण किए हुए का; (अणुसरन्ता) स्मरण करते हुए; (सील-धणा) शील ही
जिसका घन है ऐसे चारित्र सम्पन्न मुनि, (जोगं) योग को; (घेत्त्ण) ग्रहण
कर; (मुत्ति) मुक्ति को; (अहिपच्बुअन्ति) प्राप्त करते हैं – मोक्ष में जाते हैं।

टिप्पण-वलणिज्ज । हरण । गिण्हन्तो । पङ्गिअ निरुवारिअ । अहिपज्नु अन्ति ।'' ग्रहोबल-गेण्ह-हर-पङ् निरुवाराहि पच्चुआः ॥ (२०६) गेण्हि वयाइँ घेत्तां घेत्तव्यं वोत्तुमिष अ वोत्तव्यं। जे उज्जआ खुताणं वोत्तूण गुणे कयस्यु मिह ॥५०॥

हाडवार्थं—(गेण्हिअ वयाइं) वर्तों को ग्रहण करके; (घेत्तं घेत्राख्वं) ग्रहण करने योग्य अर्हत प्रणीत उपादेय तत्त्व को जान करके; (वोत्तुमिव अ योत्तब्वं) कहने योग्य तत्व का उपदेश करना चाहिए। ऐसे विचार वाले (जे उज्जआ) तथा जो व्रत ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए है; (खु) निश्चित; (ताणं गुणे वोत्तूण) उनके गुणों का वर्णन करके (कयत्यु म्हि) मैं कृतकत्य हूं ॥

टिप्पण — घेत्तूण । घेत्तुं । "क्त्वा तुम् तब्येषु घेत्' (२१०) ॥ क्वचित्न भवति । गेण्हिअ ॥

वोत्तुं। वोत्तव्वं। वोत्तूण। "वचो वोत्" (२११)

भोत्तूण भोत्तव्यं भोत्तं निव्बुइ-सुहाईं मोत्तु-मणा। मोत्तव्वारम्भं मोत्तूण महन्तो तवस्सन्ति ॥५१॥

शब्दार्थ — (भोत्तूण भोत्तव्वं) भोगने योग्य शुभाशुभ कर्मफल को भोग-कर (निव्वृइ-सुहाइँ) निर्वृ त्ति मोक्ष सुख को; (भोसुं) भोगने के लिए (मोत्त-व्वा आरम्भ) छोडने योग्य आरंभ को; (मोत्तूण) छोडकर; (मोत्तु-मणा) मोक्ष की अभिलाषा वाले; (महन्ता) महामुनि; (तवस्सन्ति) तप करते हैं।

सोअ-वसा रोत्तूण वि रोत्तुमणा विम्हरन्ति रोत्तव्यं। वट्ठूण जाण मृति अरहन्ताणं नमो ताणं॥५२॥

शब्दार्थ — (सोअ वसा) शोक वशात्; (रोत्तूण) रोकर; (वि) भी; (रोत्तुमणा) रुदन करने की इच्छा होते हुए भी; (जाण) जिनकी; (मुत्ति) मूर्ति को; (दट्ठूण) देखकर; (रोत्तव्वं) रुदन करने योग्य — मृतक को; (विम्ह रन्ति) भूल जाते हैं; (ताणं अरहन्ताणं नमो) ऐसे उस अर्हन्त भगवन्त कोनमस्कार।

दिप्यण --भोत्तूणं। भोत्तव्वं। भोत्तुं। मोत्तुः। मोत्तव्वः। मोत्तूणः। रोत्तूणः। रोत्तुः। रोत्तव्वं। "रुद-भुज-मुचां तोन्त्यस्य" (२१२) ॥

जे दट्ठव्वे दट्ठुं इन्दो काहीअ लोअण-सहस्सं। दंसण-तित्तं काउं अरहन्ताणं नमो ताणं।।४३॥ शब्दार्थ—(दंसण-तिंत काउं) दर्शन से आत्मा की तृप्त करने के लिए; (जे दट्ठवे दट्ठ) जो सौभाग्यादि गुणों से युक्त ऐसे दर्शन करने योग्य को देखने के लिए; (इन्दो) इन्द ने; (लोअण-सहस्सं) सहस्र आंखें; (काहीअ) की; (अरहंताणं नमो ताण) ऐसे अर्हन्तों को नमस्कार।

काऊणं कायव्यं कम्मं काहिन्ति जे ण पुणकत्तं। जग-बोहम् इच्छिराणं अरहन्ताणं नमो ताणं॥५४॥

इाब्दार्थ — (कायव्यं) करने योग्य; (कम्मं) कर्म को; (काऊणं) करके; और (जे ण पुणरत्तं) जो पुन; (कम्मं) कर्म को; (ण काहिन्ति) नहीं करेंगे ऐमं (जग-वोहम् इच्छिराण) जगत् को बोध देने की इच्छा रखने वाले; (ताणं) उन; (अरहन्ताण नमो) अर्हन्तों को नमस्कार।

टिप्पण—काहीअ। काउं। काऊणं। कायव्वं। काहिन्ति। 'आ कृगो भूत भविष्यतोश्च' (२१४)

जो अणुगच्छइ, जच्छइ, छिन्दिउम् अच्छइ तुणुं च तेसि पि । अणभिन्दिअ-भावाणं अरहन्ताणं नमो ताणं।।५५॥

शाब्दार्थ—(जो अणुगच्छइ) जो भिक्त से पीछ-पीछे चलता है; (जच्छइ) जो आदर पूर्वक वस्तु को प्रदान करता है; (छिन्दिउम् अच्छइ तणुंच) जो द्वंष बुद्धि से शरीर का छेदन करता है; (तेसि पि) उन पर भीः (अणिभिन्दिअ-भावाणं) जो समभाव रखते हैं; (ताण अरहन्ताणं नमो) ऐसे अर्हन्तों को नमस्कार।

**टिप्पण** — इच्छिराणं । अणुगच्छइ । जच्छइ । अच्छइ । ''गमिष्यमासां छः'' (२१५)

छिन्दि । अणभिन्दि । 'छिदि-भिदोन्दः,'' (२१६)

सिंग्हि न जाण कुज्झइ, जुज्झ<mark>इ, मु</mark>ज्झइ भवे अगिज्झन्तो । देही, बुज्झइ, सिज्झइ, अरहन्ताणं नमो ताणं ॥५६॥

शब्दार्थ—(सिवहे) जिनके समीप पहुंचने पर; (भवे अगिज्झन्तो) भव में अनासक्तः होता हुआ; (देही) व्यक्ति; (कुज्झइ) किसी पर क्रोध नहीं करता; (जुज्झइ) किसी से युद्ध नहीं करता; (मुज्झइ) किसी पर मोह नहीं करता; (बुज्झइ) बोध को प्राप्त करता है; (सिज्झइ) सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है; (ताणं अरहन्ताणं नमो) ऐसे अर्हन्तों को नमस्कार। टिप्पण— कुज्झइ। जुज्झइ। मुज्झइ। अगिज्झन्तो। बुज्झइ। सिज्झइ। "युघ-बुघ-गृघ-क्रूष-सिघ-मुहां ज्झः" (२१७)

रुन्धिअ-करणं, रुम्भिअ-पवणं, रुज्झिअ-मणं, अपडिएहि ।

झायव्वाणं मुणीहिं अरहन्ताणं नमो ताणं ॥५७॥

शब्दार्थ—(रुन्धिअ करण) इन्द्रियों को रोककर; (रुम्भिअ पवणं) इवासोच्छ्वास को रोककर; (मणं रुज्झिअ) मन को रोककर; (अपडिएहिं) अस्खलित रूप से; (मुणीहिं) मुनियों द्वारा जिनका; (झायव्वाणं) ध्यान किया जाता है; (ताणं) उन; (अरहन्ताणं) अहंन्तों को; (नमो) नमस्कार।

हिप्पण— रुन्धिओ। रुम्भिओ। रुज्झिओ। "रुधो न्ध-मभौ च।" (२१८)

सडिअ-रया-कढिअमला, विड्ढअ-तव-तेअ-वेढिअङ्गा य । जाणज्ज वि वर-मुणिणो अरहन्ताणं नमो ताणं ॥५८॥

शब्दार्थ — (सडिअ-रया) जिन्होंने बध्यमान कर्म रज को गला दिया है-सड़ा दिया है; (किडअमला) बध्यकमों को औटा दिया है, भस्म कर दिया है; (बिड्डअ-तब-तेअ) और बढ़ते हुए तप-तेज से जिनका; (वेढि-अङ्गा) शरोर व्याप्त है ऐसे; (वर-मुणिणो) श्रेष्ठ मुनि; (जाणज्ज वि) आज भी जिनके शासन में है; (अरहन्ताणं नमो ताणं) ऐसे अर्हन्तों को नमस्कार।

टिप्पण-अपडिएहिं। सडिअ। "सद-पतोर्डः" (२१६) कढिअ। विड्ढिअ। "क्वथ-वधी ढः" (२२०) वेढिअ। "वेष्टः" (२२१)

दुक्कड-संवित्लिअओ भव पासोव्वेढणोज्जओ लोओ। उव्वेत्लिज्जइ जेहिं, अरहन्ताणं नमो ताणं॥५८॥

शब्दार्थ—(दुक्कड-संवित्लिअओ) अशुभ कर्मों से व्याप्त होने पर भी; (भव) भव; (पास) बन्धन से; (उव्वेढणोज्जओ) मुक्त होने के लिए प्रयत्न-शील; (लोओ) लोग; (जेहि) जिनके द्वारा; (उव्वेत्लिज्जइ) बन्धन मुक्त किये जाते हैं; (ताण) उन; (अरहन्ताण) अर्हन्तों की; (नमो) नमस्कार।

टिप्पण—संवेित्लवजो । "समोल्लः" (२२२) उव्वेढण । उव्वेत्लिज्जइ । "वोदः" (२२३) जे झाउं संपञ्जइ अणिकिजिर-सिज्जिराण सा सिद्धी। ते वच्चामो सरणं निच्चर-मिण्चर-मणा सिद्धे ।।६०।। शक्वार्थ—(अणिकिजिर सिज्जिराण) सेद और प्रस्वेद रहित; (सिद्धी) सिद्धि का; (झाउं) घ्यान करके हुमें (सा) वह सेद और प्रस्वेद रहित सिद्धि, (संपञ्जइ) मिलती है; (निच्चर) अत्युत्कट भक्ति से नृत्य करते हुए; और (मिच्चर) संतुष्ट; (मणा) मन से युक्त होकर; (ते) उन; (सिद्धे) सिद्धों के हम; (सरणं) शरण में; (बच्चामो) जाते हैं।

टिप्पण-संपञ्जइ। अणखिज्जिर। सिज्जिराण। "स्विदां ज्जः" (२२४)

वच्चामो । निच्चर । मच्चिर । "व्रज-नृत-मदां च्चः ।" (२२४) आणन्द-रोविराणं जेसु नवन्ताण होइ नोव्वेवो । धाइ समुहं च मुत्ती, ताण नमो सव्व-सिद्धाणं ॥६१॥

शब्दार्थ — (आणन्द-रोविराणं) आनन्द से अश्रुपात करने वाले; (जेसु) ऐसे सज्जनों को, (नवन्ताण) नमस्कार करने वालों के मन में, (नोब्वेवो होइ) उद्वोग उत्पन्न नहीं होता किन्तु; (धाइ समुह च मुर्सा) उनको नम-स्कार करने से मुक्ति स्वयं उनके सामने चली आती है। अर्थान् ऐसे व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं, (ताण) उन; (सब्व) समस्त; (सिद्धाणं, सिद्धों को; (नमो) नमस्कार।

टिप्पण — "जेसु इति" द्वितीया तृतीययोः सप्तमी [३:१३४] इति सप्तमी।

रोविराण । नवन्ताण । "क्द नमोर्वः" उक्वेवो । "उद्विजः" (२२७)

कुपहे धावन्ति अखादिमं च खादन्ति तेहि वि सर्म जो। धावइ खाइ अ तं पि हु बोहन्ते झामि आयरिए॥६२॥

श्वार्य — जो (कुपहे) कुमार्ग पर; (धावन्ति) दौड़ते हैं अर्थात् अनीति का आचरण करते हैं; (च) तथा; (अर्खादिमं) अखाद-अभक्ष को (खादन्ति) खाते हैं (तेहि वि समं) उनके साथ जो; (धावइ) दौड़ता है उनके साथ; (खाइ) खाता है अर्थात् कुमार्गगामी का साथ करता है (तं पि हु) उनको भी जो; (बोइन्ते) बोध देते हैं; (झामि आर्यारए) उन आचार्य का ध्यान करता हूँ।

हिष्पण-भाइ। साइ। खाद-धाबोर्जुक् (२२८)॥ बहुलाधिकाराद् वर्त-माना भविष्यद्विष्याद्ये कवचन एव । तेनेह न । धावन्ति । अखादिमं स्रादन्ति ॥ क्वचिन्न । धावइ ॥

कम्माइं वोसिरन्ता अतुट्टिरेणं तवेणं सक्कन्ता।
अफुडिअ-अचलिअ-महिमा आयरिआ दिन्तु ते बोहिं ॥६३॥
शब्बाणं — (कम्माइं वोसिरन्ता) कमौं को त्यागते हुए; (अतुट्टिरेणं)
अत्रुटित-अस्खलित; (तवेण) तप से सामर्थ्यं रखते हुए; (अफुडिअ) अस्फुटित)
अखंड चारित्र एवं; (अचलित) स्थिर; (महिमा) महिमा वाले; (आयरिआ)
आचार्य; (ते) तुम्हें; (बोहिं) बोधि को; (दिन्तु ) दें।

टिप्पण—वोसिरन्ता । ''सृजो रः (२२६) अतुट्टिरेणं । सक्कन्ता । ''शकादीनां द्वित्वम्'' (२३०)

फुट्टिअ मोहो लोओ चल्लइ अपमिल्लिअ-व्वाओ मोक्खे। जेहिं अपमीलिअच्छं पेच्छामो ते उवाज्झाए॥६४॥

शब्दार्थ—(फुट्टिअ-मोहो) जिनका मोह विदारित हो गया और जो; (अपिमिल्लिअ-व्वओ) अपिमोलित-विकसित वृत-चारित्र वाले हैं ऐसे; (लोओ) लोग; (मोक्से) मोक्ष में; (चल्लइ) जाते हैं ऐसे; (ते) उन; (उवज्झाए) (उपा-ध्यायों को हम; (अपिमोलिअ-अच्छं) अपलक नेत्रों दें, (पेच्छामो) देखते हैं।

टिप्पण-अफुडिस । अचलिस । फुट्टिस । चल्लइ । "स्फुटि-चले:" (२३१)

अणउम्मिल्लिअ-नाणोम्मीलणओ हरिस पसविरा लोए। सअ जलम ओज्झाया पवरिसन्त वित्थरिअ-गण-भरिआ ॥६४॥

सुअ जलम् ओज्झाया पविरसन्तु वित्थरिअ-गुण-भरिआ ।।६४।। शब्दार्थ-(अणउम्मिल्ल अ) (अप्रकट) (नाणो) ज्ञान को; (उम्मी-लणओ) प्रकट करने वाले; (हरिस पसविरा) हर्ष को उत्पन्न करने वाले; (वित्थरिअ) सर्वत्र विस्तरित; (गुण-भरिआ) गुणों से भरे हुए (ओज्झा-या) उपाष्ट्याय; (लोए) लोक में; (सुअ-जलम्) श्रुतरूप जल की; (पविरसन्तु) वर्षा करें।

टिप्पच-अपमिल्लिख। अपमीलिख। अणउम्मिल्लिख। उम्मीलण आ। "प्रादेमीले:" (२३२)

> पसिवरा । ''जवर्णस्यावः''(२३३) वित्यरिञ । भरिजा । ऋवर्णस्यारः'' (२३४) पवरिसन्तु । ''वृषादीनामरिः'' (२३४)

नो रूसइ, नो तूसइ जेऊण मणं लयम्मि जो नेन्तो। मोत्तुं भवं विणीअं तं साहु-जणं नमंसामि ॥६६॥

शब्दार्थ—(भवं मोत्तुं) भव को छोड़ने के लिए; (जेऊण मण) मन को जीतकर; (लयं जो नेन्तो) जो साम्य अवस्था को प्राप्त करता है; (नो रूसइ) तथा शत्रु पर क्रोध नहीं करता; और (नो तूसइ) न मित्र पर सन्तुष्ट ही होता है; (तं) उस; (विणीअं) विनीत; (जितेन्द्रिय); (साहु जणं) साधु-जन को मैं; (नमंसामि) नमस्कार करता हूँ।

टिप्पण—रूसइ । तूसइ । "रुषादीनां दीर्घः" (२३६) जेऊण । नेन्तो । मोत्तंु । "युवर्णस्य गुणः" (२३७) क्वचिन्न विणीअं ॥

उप्पाइअ-सद्दहणो असद्दहाणे वि देइ जो बोहि । संसार-नासिरो हं तं साहुं चिय विहेमि गुरुं।।६७।।

श्राव्यार्थ—(असद्दहाणे वि) अश्रव्धालु में भी; (उप्पाइअ-सद्दहणो) श्रद्धा उत्पन्न करके अर्थात् उन्हें आस्तिक बनाकर; (जो बोहि देइ) जो बोधि को देते हैं; (तं साहुं) उस साधु को; (संसार-नासिरो हं) संसार से नाशशील स्वभाव वाला मैं; (चिय) निश्चित रूप से; (गुरुं विहेमि) उसे गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ।

टिप्पण— सद्दहणो । असद्दहाणे । "स्वराणां स्वरा" (२३८) क्विचिन्नित्यम् । देइ । नासिरो । विहेमि । रूसइ । तूसइ । 'व्यञ्जनाद् अद् अन्ते" (२३६)

पञ्च वि अरहन्ताइं परमेट्ठी झाह, झाअह कि अन्नं ?। होऊण निष्विकप्पा, पसम-रया होइऊण तहा ॥६८॥

शब्दार्थ—(होऊण निव्विकष्पा) हे भव्यो ! निर्विकल्प — संशय रहित होकर तथा; (पसम रया) प्रशम रत; (होइऊण) होकर; (पंच वि अरहन्ताइं) अर्हतादि पाँचों; (परमेट्ठी) परमेष्ठी का; (झाह) ध्यान करो। (किम् अन्नं झाअह) अन्य का क्यों ध्यान करते हो ? अर्थात हरि-हरादि का ध्यान छोड़कर अर्हत् का ध्यान करो।

टिप्पण—झाह । झाअह । होऊण । होअऊण । स्वरात् अनतो वा (२४०) ।

सप्तमः सर्गः | २२६

## भ तदेबी प्रशंसा ६६-८३

जिणउ किं अघ-चिणिअं धुणिअ-सिरं सुणिअ-गुण-गणा थुणिआ । इन्देहि वि जग-पुणणी सुअ-देवी सयल-अघ-लुणणी ॥६८॥

श्रव्दार्थ — (सुणिअ-गुण-गणा) सुना गया है गुणों का समुदाय जिनके द्वारा ऐसे; (इन्देहि वि) इन्द्रों के द्वारा भी; (धुणिअ-सिरं) माथा धुना गया है; ऐसो (थुणिआ) प्रशंसितः (जग पुणणी) जगत पावनीः (सयल-अध-लुणणी) समस्त पापों का विच्छेद करने वालीः (सुअ-देवी) श्रुतदेवीः (अध-चिणिअं) पाप से परिपुष्टः (किल) कलह कोः (जिणउ) जीते। अर्थात् हमें मत्सर रहित करे।

सो हुणइ भप्प-मज्झे ख-पुष्फमुच्चेइ पङ्कयाईँ थले । तह उच्चिणेइ मोत्तुं सुअ-देवि महइ जो अन्नं॥७०॥

शक्दार्थ —(सो) वह पुरुष; (भप्प मज्झे हुणइ) भस्म-राख में होम करता है; (ख-पुष्फमुच्चइ) आकाश-पुष्पों को चृनता है; (पङ्कयाइ थले) तथा कमलों को भूमि स्थल पर चुनता है; (जो) जो; (सुअ देवि) श्रुत देवी को; (मोत्तुं) छोड़कर; (अन्न) अन्य देवी देवता को; (महइ) पूजता है। उसका पूजन निष्फल होता है।

टिप्पण -जिणउ। चिणिअं। धुणिअ। सुणिअ। थुणिआ। पुणणी। लुणणी। हुणइ। 'चि-जि-श्रु-हु-स्तु-लू-पू-धूगां णो ह्रस्बश्च''(२४१) बाहुलकात् क्वचिद् वा। उच्चेइ उच्चिणेइ॥

लक्खेहि पि हुणिज्जइ हुव्वइ कोडीहि अहव मन्ताणं। सुअ-देवया थुणिज्जइ न जा न ता चिव्वए नाणं॥७१॥

शब्दार्थ—(लक्खेहिं पि हुणिज्जइ) लाखों मन्त्रों से होम कराया जाय; (अहव) अथवा; (कोडोहिं) करोड़ों; (मंताणं) मन्त्रों से; (हुव्वइ) होम कराया जाय; (जा) किन्तु जब तक; (सुअ देवया) श्रुत देवता की; (न थुणिज्जइ) स्तुति नहीं की जाती; (ता) तब तक; (नाणं) ज्ञान की; (चिव्वए) वृद्धि; (न) नहीं होती।

तेण चिणिज्जइ नाणं जिव्बइ मोहो जिणिज्जए कालो । सुअ-देवी अन्नेहि वि युव्वन्ता सुव्वए जेण ॥७२॥

### २३० | कुमारपालचरितम्

शब्दार्थ—(अन्नेहि) दूसरे के द्वाराः (थुक्कन्ता) स्तुति कराती हुई; (सुअ देवी) श्रुत देवी; (जेण सुक्क्षए) जिनके द्वारा सुनी जाती है; (तेण) उस पुरुष के द्वारा; (नाणं) ज्ञानः (चिणिज्जइ) संचित किया जाता है; (मोहो) मोह; (जिणिज्जए) जीता जाता है; (कालो) और मृत्यु को भी जीता जाता है।

स-जसं सयं सुणिज्जइ लुम्बइ कम्मं लुणिज्जए पावं। पुब्बइ अप्पप्प-कुलं पुणिज्जए महिअ सुअ-देवि।।७३।।

क्रमार्थ—(महिअ सुअ देवि) जिसने श्रुतदेवी को पूजा है। स जस) वह अपने यश को; (सयं सुणिज्जइ) स्वयं सुनता है। (अर्थात् जो श्रुतदेवी को पूजा करता है उसका यश बढ़ता है) उसके द्वारा; (कम्मं लुव्वइ) कर्मों का नाश किया जाता है—पाप दूर किये जाते हैं; (अप्पप्प पुव्वइ) आत्मा को पवित्र किया जाता है। (कुलं पुणिज्जए) कुल को पुनीत किया जाता है।

भव-भय- धुव्वन्तेहि पवण-धुणिज्जन्त-तूल-तरलस्स । फलमाउअस्स चिम्मइ सुअ-देवीए पसाएण ॥७४॥

शब्दार्थ—(भव-भय-धुव्वन्तेहि) भव के भय से धूजते हुए पुरुषों द्वारा; (भवन धूणिज्जन्त) पवन से उड़ती हुई; (तूल) रूर्ड के समान चंचल ऐसे; (फलमाउअस्स) आयुष्य का फल; (सुअदेवीए) श्रुतदेवी की; (पसाएण) कृपा से; (चिम्मइ) प्राप्त किया जाता है। (परम पुरुषार्थ रूप महाआनन्द प्राप्त किया जाता है)

चिन्वइ अह न चिणिज्जइ जिन्वइ अहवा जिणिज्जए नावि । सुन्वइ अह न सुणिज्जइ हुन्बइ न हुणिज्जए अहवा ॥७४॥

शब्दार्थ—(चिक्वइ) किसी के द्वारा; (पुण्य) इकट्ठा किया जाता है; (अह) अथवा; (न चिणिज्जइ) नहीं भी किया जाता हो; (जिब्वइ) विजय प्राप्त किया जाता है, (अहवा) अथवा; (जिणिज्जए ना वि) विजय नहीं भी प्राप्त किया जाता है; (मुक्वइ) शास्त्र श्रवण किया जाता है; (अह न सुणिज्जइ) अथवा नहीं भी किया जाता है; (हुब्वइ) होम किया जाता है; (अहवा) अथवा; (न हुणिज्जए) नहीं भी किया जाता है।

युव्वइ अह न युणिज्जइ पुट्वइ णाइं पुणिज्जए अहवा । लुव्वइ अह न लुणिज्जइ घुट्वइ न घुणिज्जए अहवा ॥७६॥ शक्यार्थ — (युव्वइ) स्तुति की जाती है; (अह न युणिज्जइ) अथवा नहीं की जाती है; (पुव्वइ) पवित्र किया जाता है; (णाइं पुणिज्जए अहवा) अथवा नहीं भी किया जाता है; (जुव्वइ) अशुभ का नाश किया जाता है; (अह) अथवा (न लुणिज्जइ) नहीं भी किया जाता है। (धुव्वइ) पाप रज धोया जाता है; (अहवा) अथवा; (न घुणिज्जए) न भी धोया जाता है।

खम्मइ अह न खणिज्जइ हम्मइ नो वा हणिज्जए जेण । सन्वं पि तस्स सहलं सुअ-देवि-विदण्ण-पुण्णस्स ॥७७॥

शब्दार्थ—(खम्मइ) घन प्राप्ति के लिए भूमि आदि का खनन किया जाता है। (अह) अथवा; (न लिणिज्जइ) न भी खोदा जाता है; (हम्मइ) घनु का नाश किया जाता है; (नो वा हिणज्जए) अथवा नहीं किया जाता हो; (सुअ-देवि विदण्ण-पुण्णस्स) यदि श्रुतदेवी द्वारा पुण्य प्रदान किया गया हो तो; (तस्स) उसके; (सव्वं पि सहलं) सभी कार्य सफल हो जाते हैं। (उपरोक्त तीन गाथाओं का विशेषक है)

दिष्पण — हुणिज्जइ हुन्वइ । थुणिज्जइ थुन्वन्ता । चिन्वए चिणि-ज्जइ । जिन्वइ जिणिज्जए । सुन्वइ सुणिज्जइ । लुन्वइ लुणिज्जए । पुन्वइ पुणिज्जए । धुन्वन्तेहि धुणिज्जन्त । चिन्वइ चिणिज्जइ । जिन्वइ जिणिज्जए । सुन्वइ सुणिज्जइ । हुन्वइ हुणिज्जए । थुन्वइ थुणिज्जए । पुन्वइ पुणिज्जए । लुन्वइ लुणिज्जइ । धुन्वइ सुणिज्जए । भन्वा कर्मभावे व्वः क्यस्य च लुक् (२४२)

चिम्मइ चिव्वइ। चिणिज्जइ "म्मश्चे:" (२४३)

खम्मइ कुबोह-सेलो खणिज्जए मूलओ वि पाव-तरू। हम्मइ कली हणिज्जइ कम्मं सुअ-देवि-झाणेण॥७८॥

शब्दार्थ — (सुअ-देवि झाणेण) श्रुतदेवी के ध्यान से पुरुष द्वारा; (कुबोह सेलो खम्मइ) कुबोध रूपी पर्वत को खोदा जाता है; (पाव-तरू) पाप रूपी वृक्ष को; (मूलओ वि) मूल से ही; (खणिज्जए) खोदा जाता है; (कली हम्मइ) कृलि-कलह का नाश किया जाता है; और (कम्मं हणिज्जइ) कर्म का नाश किया जाता है।

सुअ-देवि झाअन्तो अव्वाहय-भित्त-निच्चल-मणेण। हम्मइ संसार-दुहं मोहं हन्तूण हन्तव्वं।।७६॥

शब्दार्थ-(अव्वाहय) अखण्डित; (भित्त) भिक्त और; (निच्चल मणेण) निश्चल मन से; (सुअ-देवि झाजन्तो) श्रुतदेवी का घ्यान करता हुआ

पुरुष; (हन्तब्बं) हनन करने योग्य; (मोहं) मोह को; (हन्तूण) हनन करके; (संसार-दूहं) संसार के दु:ख को; (हम्मइ) नाश करता है।

टिप्यण —खम्मइ। खणिज्जइ। हम्मइ हणिज्जए। खम्मइ। खणि-ज्जए। हम्मइ हणिज्जइ। "हन् खनोऽन्त्यस्य" (२४४) बाहुलकान् हन्तेः क ग्रंपि। हम्मइ॥ क्वचिन्न। हन्त्ण। हन्तव्वं॥

दुब्भउ गाई-बुब्भउ भारो लिब्भउ खडं च तेणं खु । पवयण-गाई बोहि-क्खीरं न दुहिज्जए जेण ॥८०॥

शब्दार्थ—(जेण) जिसके द्वारा; (पवयण-गाई) प्रवचन रूप गाय का; (बोहि) बोधि रूप; (क्खोरं) दूध; (न दुहिज्जए) नहीं दुहा जाता है; (तेण) उस पुरुष द्वारा; (खु) निश्चित ही; (गाई) गाय; (दुब्भउ) दुही जाय; (दुब्भउ भारो) भार उठाया जाय, (खडं च लिब्भउ) खड-भूंसा चाटा जाय। अर्थान् कर्तव्यकरणविकल वह पुरुष परमार्थतः गोपालक-भारवाहक और बैल जैसा है।

जेण वहिज्जइ हिअए सुअ-देवी, तेण रुब्भए करमं। रुन्धिज्जइ कलि-ललिअं लिहिज्जए अमयं आकण्ठं॥ ८१॥

शब्दार्थ -(जेण) जिनके द्वारा; (सुअ-देवी) श्रुत देवी; (हिअए) हृदय में; (वहिज्जइ) धारण की जाती है; (तेण) उस पुरुष के द्वारा. (कम्मं रुव्भइ) कर्म रोका जाता है; (कलि-लिल्अं) कलि-काल की प्रवृत्ति को; (रुन्धिज्जइ) रोका जाता है; (लिहिज्जए अमयं आकण्ठं आकण्ठ अमृत का आस्वाद किया जाता है।

टिप्पण - दुरुभउ दुहिज्जए । वुरुभउ वहिज्जइ । रुरुभए रुन्धिज्जइ । लिब्भउ लिहिज्जए । "बभो दुह लिह-वह-रुधामुख्यातः (२४४) ।

डज्झइ भवो डहिज्जइ पावं ताणं खु बज्झइ न घम्मो । बन्धिज्जइ जेहि थुई पवयण-देवीइ भावेणं ॥८२॥

शब्बार्थ — (जेहि) जिसके द्वारा; (भावेणं) भावना से; (पवयण-देवीइ) प्रवचन देवी की; (युई) स्तुति; (बन्धिज्जइ) की जाती है (रचना की जाती है; (खु) निश्चित ही; (ताणं) उसके द्वारा पाप का बंध नहीं किया जाता; (भवो) भव का; (डज्झइ) दहन किया जाता है; (पावं डहिज्जइ) पाप जलाया जाता है; तथा (न धम्मो वज्झइ) कर्मान्तर से धर्म का बंध नहीं किया जाता है।

सप्तमः सर्गः | २३३

दिज्यम---डज्झइ डहिज्जइ। ''दहो ज्झः'' (२४६) बज्झइ बन्धिज्जइ। ''बन्धो न्धः'' (२४७)।

भावाउ जाणुरुज्झइ अणुरुन्धिज्जइ थवाउ पुआए। उवरुज्झइ उवरुन्धिज्जइ तवओ सा जयउ वाणी॥८३॥

शब्दार्थ—(सा जयज वाणी) उस वाग् देवता की जय हो; (जाण) जिसे; (भावाउ) भाव से प्रसम्न की जाती है; (थवाउ अणुरुन्धिज्जइ) स्तुति से अनुरोध की जाती है; (पूआए) पूजा के लिए; (उवरुज्झइ) रोकी जाती है; (तवओ) तप से; (उवरुन्धिज्जइ) रोकी जाती है।

भत्ती-संरुज्झन्ता संरुन्धिज्जन्तआण मोहेण। न कह वि अवगम्मन्ती, सुअ-देवी देउ मह बोहि॥८४॥

शब्दार्थ—(भत्ती संरुज्झन्ता) भक्ति से रोकी जाती हुई; (मोहेण संरुन्धिजन्ताण) तथा मोह से अवरुद्ध-आवृत्त व्यक्ति के लिए; (न कहिव अवगम्मन्ती) किसी भी तरह से अनवगम्य—नहीं जानी हुई; (सुअ-देवी) श्रुत-देवी; (मह बोहिं देउ) मुझे बोधि को दे।

दिप्पण—अणुरुज्झइ अणुरुन्धिज्जइ। उवरुज्झइ उवरुन्धिज्जइ। सरुज्झन्ता संरुन्धिज्जन्ताण। "समनुपाद् रुघे" (२४८)॥

भण्णन्ती सुअ-देवि त्ति भणिज्जन्ती ति-लोअ-माअ-त्ति । कम्मेण व भावेणाणुगम्ममाणा दिसउ कज्जं॥८४॥

शब्दार्थ—(सुअ-देवित्त भण्णन्ती) श्रुतदेवी इस नाम से कही जाती हुई; (ति-लोअ-माअत्ति) त्रिलोक-माता ऐसी कही जाती हुई; (कम्मेण) पूजादि क्रिया से तथा; (भावेण) भाव से-आन्तरिक बहुमान से; (अणुगम्ममाणा) अनुगम्यमान— आश्रीयमान भगवती सरस्वती; (दिसंख कज्जं) मुझं कार्य का आदेश दे।

टिप्पण—अवगम्मन्ती । भण्णन्ती । भण्जिन्ती । अणुगम्ममाणा । 'भमादीनां द्वित्वम्" (२४६) ।

कुमारपालं प्रति श्रुतबैग्याः प्रत्यक्षवर्शनम् १६-६१ ।

भत्तीए कीरन्तीइ अहीरन्तीइ सइ हरिज्जन्ती। वेडी-करिज्जमाणा तीरन्ते मोह-जलहिम्मि॥६६॥ शब्दार्थ—(अहीरन्तीइ) किसी से भी अपहृत नहीं होने वाली; (सइ हरिज्जन्ती) किन्तु भिक्त से सदा आर्काषत होने वाली; (मोह) मोह-अज्ञान रूपी; (जलहिम्मि) समुद्र में; (तीरन्ते) पार करने वाली; (वेडी) नौका; (करिज्जमाना) के समान ऐसी सरस्वती देवी—

अजरिज्जन्त-मयं पि हु जीरन्त-मयं जयं पि पकुणन्ती । पतरिज्जन्त-भवोदहि सेऊवम-चरण-रेणु-कणा ॥ ॥

शब्दार्थ—(हु अजरिज्जन्त-मयं) निश्चित ही अजीर्ण मद वाले के; (मयं) मद को; (जीरन्त) जीर्ण करने वाली अर्थात् अभिमानी को भी नम्न बनाने वाली; (जयं पि पकुणन्ती) जय देने वाली; (भवोदहि) भवरूपी समुद्र में; (पतरिज्जन्त) आराधकों को पार करने में जिसके; (चरण-रेणु-कणा) चरणों के रज-कण; (सेऊवम) सेतु-पुल के समान है ऐसी सरस्वती देवी—

जेहि विढप्पइ कित्ती विढ विज्जइ जेहि उज्जलं नामं। अज्जिज्जइ जेहि सिरी सब्बोहि वि तेहि झायव्वा॥८८॥

शब्दार्थ—(जेहि) जिनके द्वारा; (कित्ती) कीर्ति; (विढप्पइ) उपार्जन की जाती है; (जेहि) जिनके द्वारा; (उज्जलं नाणं विढविज्जइ) उज्ज्वल ज्ञान मिलता है; (जेहि) जिनके द्वारा; (सिरी) श्री— लक्ष्मी; (अज्ज्ज्जइ) अजित की जाती है; (तेहि सब्वेहि वि) उन सबके द्वारा; श्रुतदेवी; (झायव्वा) ध्यान करने योग्य है।

सव्वं णव्वइ लेहि अणज्जमाना वुहेहि तेहि पि । अमुणिज्जन्त सरूवा सिद्धेहि वि वाहरिज्जन्ती ॥८८॥

शब्दार्थ — (जेहिं) जिनके द्वारा; (सव्वं) सभी वस्तु; (णव्वइ) जानी गई है ऐसे; (तेहिं पि बुहेहिं अणज्जमाना) उन ज्ञानियों के द्वारा भी जो नहीं जानी जा सकती; तथा (सिद्ध हि वि अमुणिज्जन्त सख्वा) सिद्ध-पुरुषों के द्वारा भी जिसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता; इस रूप में; (बाहरिज्जन्ती) कही जाती हुई श्रृत-देवी —

वाहिप्पन्ताढप्पन्त-मंगले गिण्हणिज्ज-अभिहाणा। आढविअ-थुईहि सया सिप्पन्ती भत्ति-घिप्पन्ती॥६०॥ शब्दार्थ—(वाहिप्पन्ता) बोलते समयः तथा (आढप्पन्त) आरम्भ किये जाते हुए सभीः (मंगले) मंगल कार्यों में जिनकाः (अभिहाणा) नामः (गिण्हणिज्ज) लिया जाता हैः तथा (आढिवअ) प्रारम्भ की हुईः (थुईहिं) स्तुतियों से जोः (सया) सदाः (सिप्पन्ती) सिंचन की जाती है और (भित्त घिप्पन्ती) भिक्त से ग्रहण की जाती हुई ऐसी श्रुत देवी—

सुर-वहु-छिप्पन्त-पया छिविज्जमाणा थुईहि सुअ-देवी । पसमाप्पुण्णस्स निवोक्कुसस्स अह आसि पच्चक्खा ॥ ६१॥

शब्दार्थ—(सुर-वहु) देवांगनाओं से; (छिप्पन्त-पया) प्रणाम करते समय जिसके चरण स्पर्ध किये जाते हैं ऐसी तथा; (थुइहि) स्तुति द्वारा; (छिविज्जमाणा) स्पर्शित की जाती है, ऐसी; (सुअ-देवी) श्रुत-देवी; (पसम-आप्फुण्णस्स) उपशम से व्याप्त; (निव-उक्कुसस्स) राजाओं में श्रोष्ठ कुमार-पाल को; (अह आसि पच्चक्खा) प्रत्यक्ष हुई।

टिप्पण-कीरन्तीइ। अहीरन्तीइ। हरिज्जन्ती। करिज्जमाणा। तीरन्ते। अजरिज्जन्त। जीरन्त। पतरिज्जन्त। "हृ-कृ-तृ-ज्ञामीरः" (२५०)

विढप्पइ विढविज्जइ अज्जिज्जइ । "अर्जेविढप्पः" (२२४)
णग्वइ । अण्ज्जमाणा । अमुणिज्जन्त । 'जो णव्व-णज्जों" (२४२)
वाहरिज्जन्ती वाहिप्पन्त । "व्याहृगेर्वाहिष्पः" (२४३)
आढप्पन्त आढविअ । "आरभेराढप्पः" (२४४)
सिप्पन्ती । 'स्नेह-सिचोः सिप्पः" (२४४)
गेण्हणिज्ज घेप्पन्ती । 'ग्रहेघेंप्पः" (२५६)
छिप्पन्त छिविज्जमाणा । "स्पृशेश्खिप्पः" (२४७)
अप्पुण्ण । जक्कुसस्स । ''के नाष्पुण्णादयः (२४८)

अणधक्कन्त-गिराए अमयासाराणुहारिणीइ तदो। इअ उत्तं देवीए वच्छल्लेणं महन्देणं॥ ६२॥

शब्दार्थ—(तदो) उसके बाद; (महन्देणं) महान; (वच्छल्लेणं) वात्सल्य से; (देवीए) देवी के द्वारा; (अमयासाराणुहारिणीइ) अमृत की जोरदार वर्षा का अनुसरण करने वाली; (अणथक्कन्त) अस्खलित; (गिराए) वाणी से; (इअ) इस प्रकार राजा को; (उसं) कहा गया।

## २३६ | कुमारपास बरितम्

टिव्यणी—अणथक्कन्त । "धातवोर्थान्तरेपि" (२४१) केचित् केश्चिद् नित्यम् । अणुहारिणीइ ।।

## ।। इति प्राकृत गांवा समाप्त ।।

तदो । ''तो दो अनादौ शौरसेन्याम् अयुक्तस्य (२६०) अयुक्तस्येति किम् । उत्तं

भ्रातदेवीवाक्यम् ६३-१००

#### शौरसेनी मावा निबद्ध गाथाष्टक-

तइ इन्दो निच्चिन्दो विहरदु अन्देउरिम्म सो दाव । इन्दस्स ताव मित्तं हवेसि महि-सामिआ तुमयं ॥६३॥

शब्दार्थ—(सो) वह विश्व प्रसिद्धः (इन्दो) इन्द्रः (निच्चिन्दो) निश्चिन्त होकर—अर्थात् उसके शत्रु दानव तेरे द्वारा मारे जाने के कारण वह निश्चित होः (अन्देउरिम्म) अन्तः पुर मेंः (विहरदु) विचरण करे—रमण करेः (महिसामिआ) हे पृथ्वीपति ! (तुमर्य) आपः (इन्दस्स ताव मित्तं हवेसि) तब तक इन्द्र के मित्र बनकर रहो।

टिप्पण-महन्देणं । निच्चन्दो । अन्देउरम्मि । अधः क्वचित्" (२६१)

दाव ताव । "वादेस्तावति ।" (२६२)

हंही मणस्सिरायं ! जं अव भयवं ति विन्नवेदि भवं।

रिक्खज्जसु तेण तुमं जिण-वइणा मेइणी-मघवं ॥६४॥

शब्दार्थ—(हंहो) सम्बोधन में—हे (मणस्सिरायं) मनस्वी राजन् ! (भयवं अव इति) हे भगवन् ! हमारी रक्षा करे ऐसी भक्तिपूर्वकः (विश्लवेदि भवं) आप जिन्हें प्रार्थना करते हैं: (तेण) उनः (जिण-वहणा) जिनेश्वर द्वाराः (तुमं) आपः (मेहणीमघवं) मेदनी-मघव— पृथ्वीपति, (रिक्खिज्जसु) रक्षित हो। अर्थान् जिनेश्वर आपकी रक्षा करें।

टिष्पण—भवसीति सत्सामीप्ये (हे० ५-४) इत्यादिना वर्तमाना महि-सामिआ। मणस्सि । "आ आमन्त्र्ये सौ वेनो नः" (२६३) रायं। "मो वा" (२६४)।

भयवं । भवं । "भवद्भगवतोः" । (२६५) क्वचिद् अन्यत्रापि । मघवं ॥

अय्यावत्ते सयल कद-कज्जो तं खु थाम-सिरि-णाह । जिण-नाध-सूमरणे इधमज्जिद-इह लोअ-पर-लोअ ॥ इध्रा द्यार्थ—(वाम-सिरि-णाह) हे पराक्रम रूप लक्ष्मी के स्वामी !; (इघ) यहाँ; (जिण-नाच-सुमरणे) जिननाथ के स्मरण से; (अज्जिद-इह-पर-लोअ) अजित—सफल किया है इहलोक और परलोक जिसने ऐसे आप; (खु) निश्चित ही; (सयल अय्यावले) सम्पूर्ण आयिवतं में; (कदकज्जो) कृतकृत्य हो गये हो।

टिप्पण-अय्यावत्ते कज्जो । ''न वा यो य्यः'' (२६६) । सिरि-नाह-जिण-नाध । ''थोधः'' (२६७) अपदादावित्येव थाम ॥

> तायध समग्ग-पुहर्वि तायह सग्गं पि भोदु तुह भद्ं। होदु जयस्सोत्तंसो तुह कित्तीए अपुरवाए।।६६।।

शब्दार्थ हे नरेन्द्र ! (समगा-पुहर्वि) समग्र पृथ्वी को; (तायध) पालो; (सगं पि तायह) स्वर्ग को भी पालो; (तुह) तुम्हारा; (भइं) कल्याण; (भोदु) हो; (तुह) तुम अपनी; (अपुरवाए) अपूर्व; (कित्तीए) कीर्ति से; (जयस्स उत्तंसो) जगत के मुकुट शिरोमणि; (होदु) बनो।

टिप्पण—इध इह । तायध तायह । "इह-ह चोईस्य" [२६८] ॥ भोदु होदु । 'भुवो भः" [२६९] ॥

सत्तीइ अपुव्वाए होदूण हरिव्व हविय सेसो व्व । होत्ता भरहो व्व तुमं एग-च्छत्तं कुणसु रज्जं ॥८७॥

शब्दार्थ — (अपुब्वाए सत्तीए) अपनी अपूर्व शक्ति से-पराक्रम से; (होदूण हरि व्व) हरि-कृष्ण-इन्द्र जैसा होकर; और (सेसो व्व हिवय) शेष-नाग की तरह होकर; (भरहो व्य) भरत चक्रवर्ती की तरह; (होत्ता) होकर; (तुमं) तुम; (एग-च्छत्तं) एक छत्र; (रज्जं कुणसु) राज्य करो।

हिप्पण-अपुब्वाए अपुरवाए । ''पूर्वस्य पुरवः'' [२७०] होदूण । हविय । होत्ता । ''क्त्व इय-दूणों'' (२७१)

करियावणि-उद्धारं गुरु-भावं गडुय कडुय बलि-बन्धं। गच्छिय लच्छिमुविन्दो भोदि भवं भोदु इन्द-समो॥६८॥

सब्बार्थ— (अवणि-उद्धारं करिय) अविन-पृथ्वी का उद्धार करके; (गुरु भावं) गुरु-भाव को; (गडुय) प्राप्त करके; (बिलि-बन्ध कडुय) बिल का बन्ध करके; (लिच्छि गच्छिय) लक्ष्मी को प्राप्त करके; (भवं) आप; (उविन्दो भोदि) उपेन्द्र बनो; (इन्द-समो भोदु) इन्द्र जैसे हो।

टिप्पण-करिस । गहुम कडुम । गण्डिम । "कु-गमो डडुमः" (२७२) भोदि । "दिश्चिचोः" (२७३) अम्हेहि तुह पसंसा किज्जदि अन्नेहि किज्जदे न कहं। कित्ती रमिस्सिदि तुहा सग्गादु रसातलादो वि ॥८६॥

शब्बार्थ—हे राजन (अम्हेहि) हमारे द्वारा; (तुह) तुम्हारी; (पसंसा) प्रशंसा; (किज्जदि) की गई है; (कहं न अन्नेहि किज्जदे) अतः अन्य विबुधों के द्वारा क्यों नहीं की जाती ? अन्य विबुधों के द्वारा भी की जाती है । (तुहा) तेरी; (कित्ती) कीर्ति; (सग्गादु) स्वर्ग से लेकर; (रसातलादो वि) पाताल तक; (रमिस्सिदि) विचरण करेगी।

टिप्पण—किज्जदि । किज्जदे । "अतो देश्च" (२७४) ॥ अत इति किम् । भोदि ॥

रिमस्सिदि । "भविष्यति स्सि" (२७४) ।। सग्गादु । "रसातलादो ।" बतो ङ सेर्डीदो-डादू" (२७६) दाणि तुह तुट्ठा ता देमि वरं इअ तुमम्मि जुत्तमिमं । जुत्तं णिमं खु मग्गसु इह कि णेदं ति मा चिन्त ।।१००॥

शब्दार्थ—हे नृप ! (दाणि) इस समय, (तुह) तेरे पर मैं; (तुट्ठा) प्रसन्न हूं। (ता) इसलिए; (वरं देमि) तुझे वर देती हूँ। (इअ) यह; (तुमिम्म जुलिममं) तुम्हारे लिए योग्य ही है, खु) निश्चित ही; (मग्गसु) तू वर माँग ले; (जुल णइमं) वर की याचना करना योग्य नहीं; (इह कि ण इदं) ऐसा मेरे विषय में तू; (मा चिन्त) विचार मत कर।

दाणि । "इदानीमो दाणि" (२७७) ॥ ता ।"तस्मान् ताः।" (२७८)

राज्ञाः श्रुतदेवीं प्रति विज्ञपियतुमारम्मः---

भणिओ निवो किमेदं तिहुयण-रज्जं पि तुमइ तट्ठाए। तुज्झ य्येव पसाया सुरीओ हज्जे तिभण्णन्ति।।१०१॥

शब्दार्थ — हे भगवती ! (तुमइ तुट्ठाए) तुम्हारी इस प्रसन्नता से क्या ? अर्थात् वर प्रदान मात्र से ही क्या ? अर्थात् कुछ भी नहीं; क्योंकि मात्र पृथ्वी का राज्य तो क्या; (तिहुयण-रज्जं पि) त्रिभुवन का राज्य भी तुच्छ है ऐसा; (निवो भणिजो) राजा ने कहा ! (तुज्झ) तेरी;(पसाया) कृपा से; (य्येव) ही; (सुरीको) देवियां भी; ('हुक्जे' इति भण्णन्ति) दासी ऐसा कहलाती है अर्थात् दासी की तरह बरतती है।

सप्तमः सर्गः | २३६

#### उपदेशकरणे प्रार्थना--

टिप्पण-जुत्तमिमं जुत्तं णिमं। कि णेदं किमेदं। ''मीन्त्याण्णो वेदेतोः'' [२७६]

तुज्झ य्येव । 'एवार्थे य्येव'' ।२८०) हञ्जे ति । ''हञ्जे चेट्याह्वाने'' (२८१)

हीमाणहे देवि तुमं सि दिट्ठा हीमाणहे हं चिकदो भवादो । णं अम्महे कि पि भणोवएसं ही ही भणन्ता वि समन्ति जेण ॥१०२॥

शब्दार्थ—(हीमाणहे) आश्चर्य है; (देवि) हे श्रुतदेवी ! (तुमं सि दिट्ठा) तुम मुझ से देखी गई हो—तुम्हारे दर्शन हुए हैं; (हीमानहे) निर्वेद के अर्थ में—(हं) मैं; (भवादो) भव से; (चिकदो) त्रस्त हो गया हूं। (णं) निश्चित अर्थ में; (अम्महे) हर्ष प्रकट करने के अर्थ में; अतः हे भगवित निश्चित छप से सहषं; (कि पि उवएसं भण) कुछ भी उपदेश कहो; (जेण) जिससे; (ही ही भणन्ता) ही ही करते हुए विदूषक; (वि) भी; (समन्ति) शान्त हो जाय।

टिप्पण – ही माणहे हीमाणहे । 'हीमाणहे विस्मय-निवंदे" [२८२] । णं । ''णं नन्वर्थे'' (२८३)

अम्महे । ''अम्महे हर्षे'' (२८४)। ही ही । ''हीं ही विद्रवकस्य'' (२८४)

"शेषं प्राकृतवन्" (२८६) शौरसेन्यां यत् कार्यम् उक्तं ततोन्यन् प्राकृतविदिति । अतः जेणेति "टा-आमोर्णः" (३.६) "टा-ण-शस्येन्" (३,१४) च प्रवर्तते ।।

॥ इति शौरसेनी भाषा समाप्ता ॥

॥ सप्तम सर्ग समाप्त ॥

## अष्टमः सर्गः

सरस्वतीकृतोवदेशस्य प्रस्तावः---

कधिदे शुभोवदेशे शलश्शदीए तदो अपस्खलिदे । भव-कस्ट-गिम्ह-पदहण-विघस्टणे शुस्टु-मेघेव ॥१॥

शब्दार्थ — (तदो-ततः) राजा द्वारा प्रार्थना करने के पश्चात्; (भव-कस्ट) भव के कष्ट रूप; (गिम्ह-पदहण — ग्रीष्म-प्रदहनं) ग्रीष्म ऋतु के संताप को; (विषस्टणे — विषट्टणे) दूर करने में; (शुस्टु — सुष्ठु) अच्छे; (मेघ-इव) बादल की तरह; (अपस्खलिदे — अप्रस्खलित) अस्खलित वाणी से; (शलक्शदीए) सरस्वती ने राजा को; (शुभोवदेशे) शुभ-उपदेश; (किंधदे) कहा।

टिप्पण—किथदे (कथितः) शुभोवदेशे । ''अत एत् सौ पुंसि

मागध्याम्'' (२८७) ॥

शलक्शदीए। "र-सोर्ल-शौ"; (२८८)

अपस्खलिदे (अप्रस्खलित) कस्ट (कष्ट) । "स-षोः, संयोगे सोऽप्रोष्मे" (२८६) अग्रीष्म इति किम् । गिम्ह विघस्टणे । शुस्टु । "टु-ष्ठयोः स्टः" (२६०)

उपदेशप्रकारः २-८२-

अदि शुस्तिदं निविस्टे चदुस्त-वग्गं विवय्यिद-कशाए । शावय्य-योग-लिहदे शाहू शाहदि अणञ्जा-मणे ॥२॥

शब्दार्थ—(अदि शुस्तिदं = अति सुस्थितम्) अत्यन्त सुस्थित-स्थिर वित्तवाले, (निविस्टे) = निविष्ट धर्मध्यान में लीन रहने वाले; (विविध्यिद-कशाए) = विवर्णित कषाय - कषाय से रहित; (शावय्य) साबद्य; (योग) योग से; (लहिदे) रहित; पापमय प्रवृत्ति नहीं करने वाले; (अणज्ज-मणे) अनन्य-मण-मोक्ष के सिवा अन्य किसी में भी मन न लगाने वाले ऐसे; (शाह्) साधू; (चदुस्त-वग्ग) चतुर्थ पुरुषार्थं = मोक्ष की; (शाहदि) साधना करते हैं।

टिप्पण -- अदिशुस्तिद । चहुस्त । "स्थ-र्थयोः स्तः" (२६१) विविध्यद । शावय्य-योग । "ज-ध-यां यः (२६२) पुञ्जं निशाद-पञ्जे सुपञ्जले यदि-पद्येण वञ्जन्ते । शयल-यय-वश्चलत्तं गश्चन्ते लहदि पलम-पदं ॥३॥

शब्दार्थ—(पुञ्जो) पुण्यशाली; (निशाद-पञ्जो) निशातप्रश्न—कुशाय बृद्धि त्राले; (सुपञ्जले) सुप्राञ्जल—कुटिलता रहित; (यदि-पधेण वञ्जान्ते) साधु मार्ग का अनुसरण करने वाले; (शयल-यय-वश्चलतां) सकल जगद्धत्स-लत्त्व—समस्त जगत के प्रति ृंवात्सल्य भाव रखते हुए; (गश्चन्ते) अच्छे मार्ग पर चलते हुए—अथवा तीनों लोक के अनुकूल मार्ग पर चलते हुए साधु; (पलम-पदं) परम-पद-मोक्ष को; (लहिंद) प्राप्त करते हैं।

**टिःपण**—अणञ्जा-मणे । पुञ्जो । पञ्जो । सुपञ्जाले । ''न्य-ण्य-**ज्ञ-**ङजां ञ्जाः'' (२६३)

वञ्जन्ते । "व्रजो जः" (२६४)

गरचन्ते । "छस्य रचोनादो" (२६५) लाक्षणिकस्यापि । वरचलत्तं ।। श-पल-विव ंक्रा-लहिदे पेस्कन्ते सव्वम् ओल्ल-दिस्टीए । मिद-पियम् आचस्कन्ते चिष्ठदि मग्गम्मि मोंक्रकस्स ॥४।

शब्दार्थ—(श-पल-विव = का - लिहदे) स्व-पर विवक्षा से रिहत—अर्थात् शत्रु मित्र के प्रति समभाव रखने वाला. (सव्वम्) समस्त जगत को; (ओल्ल) आर्द्र —करुणा; (दिस्टीए) दृष्टि से; (पेस्कन्ते) देखने वाला, (मिद) मित-मर्यादित, (पियम्। प्रिय; (आचस्कन्ते) बोलने वाला ब्यक्ति; (मो = कस्स) मोक्ष के; (मग्गम्मि) मार्ग में; (चिष्ठिद) रहता है।

टिप्पण—विवर्ंका । मोंं कस्स । "क्षस्य—कः" (२६६) पेस्कन्ते । आचस्कन्ते । "स्कः प्रेक्षाचक्ष्योः" (२६७) चिष्ठदि । "तिष्ठदिचष्ठः" (२६८)

एदस्स वधं कलिमो भित्त एदाह इदि मदी जाहें। ताणं दोण्हंपि हमे हिदेत्ति बुद्धो पउद्वा।।।।।

शब्दार्थ (एदस्स) हम इसका; (बघं) वघ; (किलमो) करते हैं; (एदाह) हम इसकी; (भित्त) भिक्त करते हैं; (इदि) ऐसी उन दोनों आत्मा के प्रति; (जाहं) जिसकी; (मदी) बुद्धि हैं; (ताणं दोण्हंपि) उन दोनों के प्रति; (हगे) 'हम और मैं' ऐसी; (हिंद इति बुद्धि पउद्वा) हित बुद्धि का प्रयोग करना चाहिये। अर्थीतु विषय आत्मा और जिसकी भिक्त करता हूं; वह; ये दोनों आत्माएँ 'मैं या हम हो हैं।' ऐसी अभेदः वृत्ति रखनी चाहिये।

टिप्पण-एदस्स एदाह । "अवर्णाद्वा इ सी डाहः" (२९६)

जाहं ताणं। 'आमो डाहं वा" (३००) हगे। "अहं वयमोहेंगे।" (३०१) "शेषं शौरसेनीवन्" (३०२) मागघ्यां यदुक्तं ततोन्यत् शौरसेनीवद् द्रष्टव्यम्। अतःहिदेत्ति।" तो दोऽनादौ॥ शौरसेन्यामयुक्तस्य" इति तस्य दः (४-२६०) पयोद्दव्या। "अधः क्विचद्" (४-२६१) इति तस्य दः॥

। इति मागधी भाषा समाप्ता ।

पञ्जान राचिजा गुन-निधिना रञ्जा अनञ्जा-पुञ्जोन । चिन्तेतव्वं मतनाति-वेरिनो किल विजेतव्वा ॥६॥

शब्दार्थ—(पञ्ञान) बुद्धिमानों का; (राचिआ) स्वामी; (गुन-निधिना) गुणों का भण्डार; (अनञ्ज पुञ्ञोन) अनन्य पुण्यशाली कुमार को; (मतनाति) मद-काम-क्रोध-लोभ आदि; (वेरिनो) प्रसिद्ध षट् रिपुओं को; (किल) निश्चित रूप से; (विजेतव्वा) जीतना चाहिए ऐसा राजा को: (चिन्तेतव्वं) विचार करना चाहिये।

टिप्पण—पञ्जा। "जो ज्ञः पैशाच्याम्" (३०३) राचित्रा (रञ्जा) "राज्ञो वा चित्रः" (३०४) अनञ्ज-पुञ्जेन "न्य-ण्योञ्जेः" ३०५) गुण। वेरिनो। "णो नः" (३०६) मतनाति विजेतव्वा। "त-दोस्तः" (३०७) किल। "लोलः" (३०८)

सुद्धाकसाय-हितपक-जित-करन-कुतुम्ब-चेसटो योगी । मुक्क-कुटुम्ब-सिनेहो न वलति गन्तून मुक्ख-पतं ।।७।।

शक्वार्य—(सुद्ध) शुद्ध; (अकसाय) कषाय से रहित; (हितपक) हृदय वाला; (करन-कुतुम्ब) इन्द्रिय-कुटुम्ब की; (बेसटो) चेष्टा को; (जित) जीतने वाला; मुक्क कुटुम्ब-सिनेहो) तथा कुटुम्ब के स्नेह से—आसक्ति से मुक्तः (योगी) सन्त; (मुक्ख-पतं मोक्ष-पद को; (गंतून) प्राप्त करके; (न वलति) वापस नहीं लौटता—पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता।

दिप्पण-सुद्धाकसाय । श-षोः सः (३०६)

हितपक । हृदये यस्य पः (३१०) कुतुम्ब । कुटुम्ब । "टो स्तु र्वा" (३११) गतून । क्त्वस्तुनः (३१२)

यन्ति कसाया नत्थून यन्ति नद्भन सब्ब-कम्माइं। सम-सलिल-सिनातानं उज्झित कत-कपट भरियान॥द॥

श्रव्यार्थ—(सम-सलिल) शम-रूप जल में; (सिनातानं) स्नान किये हुए; (कत-कपट) की हुई कपट वाली अर्थात् कपट से युक्त; (भरियान) भार्या-स्त्री को; (उज्झित) छोड़ने वाले उन पुरुष के; (कसाया) कषाय; (नत्थून) नष्ट होकर उसे छोड़कर; (यन्ति) चले जाते हैं इस तरह; (सब्ब कम्माइं) समस्त कर्म भी; (नद्धून) नष्ट होकर; (यन्ति) चले जाते हैं।

**टिप्पण**—नत्थुन । नद्धृन । "द्धृन-त्थुनौ ष्ट्वः" (३१३) वेसटो । सिनेहो । सिनातानं । भरियान । "र्य-स्न-ष्टां रिय-सिन-सटाः क्वचित्" (३१४)

यति अरिह-परम-मन्तो पढिय्यते, कीरते न जीव-वधो । यातिस-तातिस-जाती ततो जनो निव्वृति याति ॥६॥

शक्वार्थ—(यति) यदि कोई; (अरिह-परम-मन्तो) अर्हत् आदि पच परमेष्ठि के मन्त्र को बार-बार; (पिढय्यते) पढ़ता है; (न जीव-वधो) और जीव वघ न; (कीरते) करता है; तो मन्त्र का स्मरण करने वाला जीव वध न करने वाला; (यातिस-तातिस-जाती) जिस किसी जाति का क्यों न हो; (ततो जनो निव्युति याति) वह (व्यक्ति) निवृत्ति—मोक्ष को प्राप्त करता है।

टिप्पण=पढिय्यते । "नयस्येय्यः" (३१५)

कीरते। 'कृगो डीरः" (३१६) यातिस। तातिस। "याहशादेवुँस्तिः" (३१७) याति। "इचेचः" (३१८)

अच्छति रन्ने सेलेबि अच्छते दह-तपं तपन्तो बि। ताव न लभेस्य मु≍कं याव न विसयान तूरातो ॥१०॥ शब्दार्थ—(रन्ने अच्छति) चाहे वन में रहता हो; या (सेलेबि अच्छते) पर्वत पर निवास करता हो; (दढ) तीक्ष; (तपं) तप को; (तपन्तो वि) तपता हुआ भी; (ताव) तब तक; (न लमेय्य मुं कं) उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती; (याव) जब तक वह; (तूरातो) दूर से ही; (विसयान) विषयों को; (न) नहीं छोड़ देता।

अच्छति । अच्छते । "आत् तेश्च" (३१६) आत् इति किम् । याति ॥ लभेय्य । "भविष्यत्येय्य एव" (३२०)

तूरातु नेन घेप्पति मुत्ति-सिरी नाइ योग-किरियाए। चत्तारि-मङ्गलं पभुति-मन्तम् उक्खोसमनेन॥११॥

शब्दार्थ—(चत्तारि मङ्गलं पमुति) अरिहन्तादि चार मंगलों काः (उक्खोसमानेन) उच्चारण करता हुआः; (योग-किरियाए) सद् अनुष्ठान रूप योग क्रिया सेः (नाइ) अति दूर ऐसीः; (मुत्ति-सिरी) मुक्ति श्री कोः; (नेन) उसके द्वाराः (तूरातु) दूर से हीः; (घेप्पति) ग्रहण किया जाता है। अर्थात ऐसे अ्यक्ति के लिए मोक्ष अति दूर नहीं है।

दिप्पण — तूरातो । तूरातु । "अतो ङ सेर्डातो — डातू (३२१) नेन । नाए । "तदिदमोष्टा नेन स्त्रियां तु नाए" (३२२) "शेषं शौरसेनीवत्" (३२३) पैशाच्यां यद् उक्तं ततोन्यत् शौरसेनीवत् क्रोयम् ।

तदुदाहरणानि चात्र स्वयम् अभ्यूह्यानि ।।

योग-किरियाए। पभुति । न क-ग-च-जादि-षट्-शाम्यन्त-सूत्रोक्तम् (३२४) इत्यनेन क ग च जादीत्यादि षट् शम्यन्त इत्याद्यन्तसूत्रैर्यदुक्तं तत् न भवति ।।

॥ इति पैशाची भाषा समाप्ता ॥

वन्यू सठासठेसुवि आलम्पित-उपसमो अनालम्फो। सव्बञ्ञ-लाच-चलने अनुझायन्तो हवति योगी॥१२॥

शब्दार्थ (सठासठेसु वि) मायावी प्रवञ्चक और अमायावी सरल व्यक्तियों के प्रति भी; (वन्यू) बन्धु-भाव समान भाव रखनेवाला (आलम्पित-उपसमो) उपशम भाव का आलस्वन लेने वाला; (अनालम्फो)

अनारम्भी—पाप-प्रवृत्ति नहीं करनेवाला पुरुषः (सध्वञ्ञा) सर्वज्ञरूपः (लाच) राजा केः (चलने) चरणों काः (अनुझायन्तो) व्यान करता हुआः (योगी) योगीः (हवति) हो जाता है।

हिप्पण —उक्स्लोसमानेन । वन्यू । आलम्पित । अनालम्फो । सब्बञ्ज-लाच ।" चूलिका पैशाचिके तृतीयतुर्ययोराद्यः—द्वितीयौ" (३२४)

सव्बञ्जा-लाच-चलने । "रस्य ली वा" (३२६)

झच्छर-डमरुक-भेरी-ढक्का-जीमूत-गफिर-घोसा वि । बम्ह-नियोजितं अप्पं जस्स न दोलिन्ति सो धञ्ञो ॥१३॥

शब्दार्थ — रूप आदि का तो क्या कहना किन्तु (झच्छर) झांझ; (डम-रुक) डमरु; (भेरी) भेरी; (ढक्का) ढक्का इनका (जीमूत) मेघ — बादल जैसा; (गिम्फर घोसा वि) गम्भीर शब्द भी; (बम्ह-नियोजितम्) परम तत्त्व — ब्रह्म में लीन; (जस्स) जिस; (अप्पं) आत्मा को; (न दोलिन्ति) चलायमान नहीं करता; (सो) वह; (धञ्ञो) धन्य है अर्थात् शब्दादि इन्द्रियों के विषय जिस आत्मा को क्षोभित नहीं करते—विचलित नहीं करते, वह धन्य है।

टिप्पण- झञ्छर। डमरुकः । भेरी । ढक्का । जीमूतः । गम्फिर। घोसा । नियोजितं । "नादियुज्योरन्येषाम्" (३२७)

"शेषं प्राग्वदिति" (३२८) धञ्जो इत्यन्न "न्यण्योङर्ञीः"

। इति चूलिकापैशाचिक भाषा समाप्ता ।

उब्भिय-बाह असारउ सब्वुवि

म भिम कु-तित्थिअ-पट्ठॅ मुहिआ।

परिहरि तृणु जिँम्वे सब्बु वि भव-सुहु

पुत्ता तुह मइ एउ कहिआ ॥१४॥

शब्दार्थ—(पुत्ता) हे पुत्र ! मैने; (उन्मिय-बाह) अपनी बाँह को ऊपर उठाकर; (तुह) तुझ से; (मइ) मेरे द्वारा; (एउ) ऐसा; (कहिआ) कहा गया था कि—(सव्युवि) संसार के सभी पदार्थ; (असारउ) असार हैं; तू (कु-तित्थिअ-पट्ठें) कुतीयियों के पीछे पीछे; (मुहिआ) व्यर्थ ही; (म) मत; (भिम) घूम; तथा (सव्यु वि) सभी प्रकार के; (भव-सुहु) भव-संसार के सुखों को; (तृणु जिँम्बँ) तृण की तरह; (परिहरि) छोड दे।

विष्पण--बाह । अपद्ठें । "स्वराणां स्वराः प्रायोपभ्रंशे" (३२६) पुत्ता । कहिआ । "स्यादौ दीर्घ-ह्रस्बौ" (३३०)

असारत । सब्बु । तृणु । सब्बु । भव-सुहु । "स्यमोरस्योत्" (३३१)
गङ्गहे जँम्बु णहे भीतरु मेल्लइ
सरसइ-मिज्झ हंसु जइ झिल्लइ ।
तय सो केत्थुवि रमइ पहुत्तत्र
जित्यु ठाइ सो मुक्खु निरुत्तत्र ॥१४॥

शब्दार्थ—जो (गङ्गहे) गंगा—ईडा और; (जॅम्बुणहे) जमुना=
पिंगला नाडी; (भीतरु) भीतर में आत्मा को; (मेल्लइ) रखता है; उसके बाद
(सरसइ) सरस्वती—सुषुम्णा के; (मिज्झ) मध्य में; (जइ) जब; (हंसु) आत्मा
आता है तब वह उपशमरस में; (झिल्लइ) स्नान करता है; (तय) तब; (सो)
वह ऐसे; (केल्युबि) किसी भी स्थान में; (पहुत्तउ) पहुंचता है जहाँ वह अपने
स्वरूप में; (रमइ) रमण करता है। (सो) वह आत्मा (जिल्यु) जहाँ; (ठाइ)
रहता है। वहाँ (निरुत्तउ) निरुपम मोक्ष सुख का अनुभव करता है।
अर्थात् जब आत्मा सुषुम्णा नाडी में पहुंचता है तब समभाव को प्राप्त कर
मोक्षसुख का —अनुपम सुख का अनुभव करता है।

हंसु। सो। सो। मोक्खु। "सौ पुंस्योद् वा (३३२) ॥ पुंसीति किम्। भीतरु॥

केणिव जोग-पओगेण कहिव हु घरि रुद्धे सव्वेहिवि वारिहिँ। जो अन्तहेवि निहेलण-नाहहु घर-सव्वस्सुवि निज्जइ चोरेहिं॥१६॥

शब्दार्थ—(केणवि) किसी भी प्रकार के; (जोग-पत्रोगेण) योगप्रयोग से—उपाय से (कह वि) तथा किसी भी प्रकार से; (सव्वेहिं) समस्तः (वारिहिं) द्वारों से (घरिरुद्धे) घर के बन्द किये जाने पर भी; (निहलण) घर के (नाहहु) स्वामी के सततः; (जोअन्तहेवि) जागृत रहने पर भी; (चोरेहिं) चोरों के द्वारा (घर-सब्वस्सुवि) घर का सर्वस्व—घर का सारा सामानः; (निज्जद्द) अपहरण कर लिया जाता है।

अर्थीत् किसी घ्यान आदि उपाय से शरीररूपी घर के इन्द्रियरूपी दरवाजे के बन्द किये जाने पर तथा शरीररूपी घर के स्वामी आत्मा के सतत सावधान रहने पर भी यदि राग-द्वेषरूपी चोर घर में भुस जाते हैं तो वे आत्मा के ज्ञानादि गुणों का अपहरण कर जाते हैं।

केण । पक्षोगेण । "एट्टि" (३३३) । घरि । रुद्धे । "ङि नेच्च" (३३४)

सन्वेहिं। वारिहिं। "भिस्येद् वा" (३३६) जोअन्तहे। निहेलण—नाहहु।" ङ्से हें-हू" (३३६) करणा भासहुं मणु उत्तारको, करणाभासेहिं मुक्खु न कसु हि वि। आसणु सयणुवि सन्वहो करणेहिं,

करणहुँ मुक्खु तो निरुसन्वस्सु वि ॥१७॥

शब्दार्थ — (करणाशासहुं) करणाश्यास से (विपरीत शयन-आसन से); (मणु) मन को; (उत्तारज) हटाओ; क्योंकि (करणाशासेहिं) करणाश्यास से—विपरीत आसन से; (कसुहिवि) किसी को भी; (मुक्बु) मोक्ष की प्राप्ति (न) नहीं हुई है। योगियों का, (सब्बहों) सर्वथा; (करणेहि) शास्त्र की विधि के अनुसार ही (आसणु सयणु वि) आसन और शयन आदि होता है। (तो) अत. योगीजन; (करणहुं) करण से ही शास्त्रविहित आसन-शयनादि से ही; (निरुसव्वस्सुवि) निश्चित रूप से; (मुक्बु) मोक्ष प्राप्त करते हैं।

करणाभासहुं । ''म्यसो हुं'' (३३७) कसु । सब्वहो । सब्वस्सु । ''ङस: सु-हो-स्सवः'' (३३८)

्विसयहं पर-त्रस मच्छहु मूढा, बन्धुहं सहिहुं वि घङ्घलि वूढा । दुहुं सिस-सूरिहिं मणु संचारहु बन्धुहं सिहहें व वढ विणु सारहु ।।१८।।

शब्दार्थ — (मूढा) मूर्खों ! (विसयहं) विषयों में; (परवस) परवश; (मच्छहु) मत बनो; (बन्धुहँ सिहहुं वि) बन्धु-बान्धवों-मित्रों के; (षङ् धिल) मोह में मत; (वूढा) पडो; (सिस-सूरिहिं) चन्द्र और सूर्य — अर्थात् इडा और पिंगला इन; (दुहु) दो नाडियों में; (मण्) मन का (संचारहु) संचार करो तथा (बन्धुहं सिहहं व) बन्धु और बान्धवों के; (विण्) विना; (वढ) हे मूढ; (सारहु) अवे ले ही रहो।

विसयहं। "आमो हं" (३३६)
बन्धुहं। सिहहं। बन्धुहं। सिहहं। "हुं वेदुम्द्याम्" (३४०)
प्रायोधिकारात् क्वचित् सुपोपि हुं। दुहुं॥
गिरिहें वि आणिउ पाणिउ पिज्जइ,
तरुहेवि निवडिउ फलु भक्खिज्जइ।
गिरिहुँ व तरुहुँ व पडिअउ अच्छइ,
विसयहिं तहृिंव विराउ न गच्छइ॥१६॥

शब्दार्थ —(गिरिहेवि) पर्वत पर से; (आणिज) लाया हुआ (पाणिज) पानी; (पिज्जइ) पीजिए चाहे; (तरुहेवि) वृक्षों से; (निवडिज) गिरे हुए; (फलु) फल; (मिक्खज्जइ) खाइए; चाहे (गिरिहुं व) पर्वत और; (तरुहुं व) वृक्ष के नीचे (पिडिअज अच्छइ) पड़े रहिये (तहिव। तो भी; (विसयिह) विषयों से; (विराज) विराग; (न गच्छइ) नहीं होता।

जइ हिम-गिरिहि चढेविणु निवडइ
अह पयाय-तरुहिवि इक्कमणु।
निक्कइअवें विणु समयाचारेण
विणु मण-सुद्धिएँ लहइ न सिवु जणु॥२०॥

शब्दार्थ— (जइ) यदि; (हिम-गिरिहि) हिमालय पर्वत पर; (चढेविणु) चढ़कर; (निवडइ) गिरता है; (अह) अथवा; (इक्कमणु) एकाग्र मन हो; (पयाय-तरुहिवि) प्रयाग-वृक्ष से गिरता है। किन्तु; (निक्कइअवें) निष्कपट के बिना; (समयाचारेण विणु) सिद्धान्त के अनुसार आचार के पालन के बिना; (मणसुद्धिए विणु) मन की शुद्धि के बिना, (अणु) व्यक्ति; (न सिवु लहइ) शिव पद को प्राप्त नहीं कर सकता।

गिरिहे । तरुहे । गिरिहुं । तरुहुं । हिम-गिरिहि । पयाय-तरुहि । ङिस-∓यस् ङीनां हे-हुं-हयः (३४१)

निक्कइअवें । समयाचारेण । "आट्टो णानुस्वारौ (३४२)

विणसइ माणुसु विसयासित डज्झइ तरु-गण जिँम्वे दावग्गिण । विसु जिँम्वे विसय पमिल्लिउ दूरें,अच्छहु चित्तों जोअ-विलग्गेण ॥२१॥

शब्दार्थ—(जिँम्वें) जिस तरह; (दाविगणा) दावाग्नि से; (तरुगण) वृक्षों का समूह; (डज्झइ) जल जाता है वैसे ही; (विसयासित्त) विषयासित्त से; (माणुसु) मनुष्य; (विणसइ) नष्ट होता है; (विसु) विष की; (जिम्वें) तरह; (विसय पमिल्लिंड दूरें) विषय को दूर से छोड़कर; (जोअ विलग्गेण) तुम योग—समाधि में लीन; (चित्तें) चित्त से; (अच्छड़) रहो।

टिप्पण-- मण-सुद्धिएँ । विसयासित । दाविगण । "एँ चेदुतः" (३४३) एवं उतोपि दृश्याः ॥

माणुसु । तरु-गण । विसु । विसय । "स्वम्-जश्शमाँ सुक्" (३४४)

अष्टमः सर्गः | २४६

विसय म पसर निरङ्कुसु दिज्जउ; लोअहोँ विसएहिं मणु कडि्ढज्जइं। मणु थम्भेविणु पर्वणि निजोजहु; मण-पर्वणिहिँ रुद्धिहैं सिज्झिज्जइ।।२२॥

शब्दार्थ — (लोअहोँ) हे लोगो ! (निरङ्कुसु) निरंकुश हो जाय इस तरह से; (विसय) विषय के; (पसरु) विस्तार को; (म) मत; (विज्जड) होने दो—अर्था दे विषयों को रोको; क्योंकि (विसएहिं) विषयों से; (मणु) मन; (किड्ढिज्जइ) आकृष्ट होता है; मन को रोककर उसे; (पवणि) इडा और पिंगला के बीच बहते हुए पवन में; (निजोजहु) जोड़ दो—स्थिर करो; (मण-पवणिहिं) मन और पवन के परस्पर; (रुद्धिह) जुड़ने पर—स्थिर रहने पर व्यक्ति; (सिज्झिज्जइ) सिद्धि को -परम पद को प्राप्त करता है।

विसय । "षष्ठ्याः" (३४५) लोजहो । "आमन्त्र्ये जसो होः" (३४६) विसएहिं । मण-पवणिहिं । रुद्धिं । भिस्सुपोहिं" ॥३४७॥

नाडिउ इड-पिङ्गल-पमुहाओ जाणेक्वाओ पवणेणं रुद्धा । ताउ न जाणइ जो सव्वाओ जोगिअ-चरिअएँ चरइ सु मुद्धा ॥२३॥

हाक्वार्थ—शरीर में (इड-पिङ्गल) अनेक नाड़ियाँ हैं उनमें ईडा और पिंगला; (पमुहाओ) प्रमुख; (नाडिउ) नाड़ियाँ हैं; वे (पवणे णं) पवन से; (रुद्धा) अवरुद्ध हैं; यह (जाणेक्वाओ) जानना चाहिए; (जो) जो; (ताउ) उन; (सव्वाओ) समस्त नाड़ियों को; (न जानइ) नहीं जानता है; वह (जो-गिअ-चरिअएँ) योगी की चर्या से; (मुद्धा) निरर्थक; (चरइ) घूमता है; अर्थात् नाड़ों के ज्ञान से विकल व्यक्ति की यौगिक चर्या निरर्थक है वह योगचर्या उसे मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती।

नाडिउ। पमुहाओ। जाणेक्वाओ। ताउ। सम्बाओ। "स्त्रियां जश्श-सोरुदोत्" (१४८)

जोगिअ-चरिअए। "ट ए" (३४६)

गयण-ढलन्त-सुधा-रस-निक्कहे अभिय पिअन्तिहु जोगिअ-पन्तिहु । ससहरु बम्भि धरन्तिहु कच्छवि भउ नोपज्जइ जर-मरणत्तिहु ॥२४॥ शब्दार्थ—(गयण) बहारन्ध्र—मस्तक के मध्य में माने जाने वाला एक छिद्र जिस; (निक्तहेँ) नीक — छिद्र से; (सुधारस) अमृत की धारा; (ढलन्त) बहती है उस बहती हुई; (अमिय) अमृत धारा का; (जोगिअ पन्तिहु) योगी लोग ईडा नाम की वाम नासिका से पान करते हैं; (ससहरु) चन्द्रनाड़ी को; (बिम्भ) बहारन्ध्र में; (धरन्ति हु) धारण करते हुए योगियों को(जम्म-मरणित्त हु) जन्म-मरण आदि; (कच्छिव) किसी से भी; (भउ) भय;

(नोप्पज्जइ) उत्पन्न नहीं होता ।

टिप्पण-निक्कहे। "ङस्-ङस्यो हें" (३५०)

पिअन्ति हु। जोगिअ पन्ति हु। घरन्ति हु। जर-मरण ति हु। ''म्यसामोर्हुः'' (३५१)

वज्जइ वीणा अदिट्ठिहि तंतिहि, उट्ठइ रणिउ हणंतउँ ट्ठाणई । जहि वीसांबुँ लहइ तं झायहु मुत्तिहें कारणि चष्पल अन्नइं ॥२५॥

शास्त्रार्थ—(अदिट्ठिह) अहष्ट—इन्द्रियातीत; (तन्तीहि) तन्त्री— नाड़ीरूप घागे से शारीररूप; (वीणा) वीणा; (वज्जइ) बजती है उससे छाती, कष्ठ प्रमुख; (ट्ठाणइं) स्थानों को; (हणंतजं) ताडन करता हुआ नाद उठता है, अनाहत घ्वनि उत्पन्न होती है; (जहि वीसांवुँ लहइ) वही घ्वनि जिस स्थान में विश्राम लेती है; (तं झायहु) उसका घ्यान करो अर्थात् ब्रह्म-रन्ध में मन लगा दो; (मुत्तिहें कारणि) मुक्ति के कारण; (अन्नइ) अन्य तप आदि हैं वे तो; (चप्फल) चाटुवाक्य मात्र हैं; केवल उपचार वाक्य हैं। अर्थात् घ्यान के बिना केवल तप आदि बाह्म अनुष्ठान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।

टिप्पण--अदिट्ठिहि । तंतिहि । "ङे हिं" (३४२) ठाणइं । अन्तइं । "क्लीबे जश्शसोरिं" (३४३) हणंतउं । "कान्तस्यात उं स्यमोः (३४४)

जो जहाँ होतउ सो तहाँ होतउ सत्तुवि मित्तुवि किहे वि हु आवउ । जहिंवि हु तहिंवि हु मग्गे लीणा एक्कए दिट्ठिहि दोन्निवि जोअहु।।२६॥

शब्दार्थ — (जो) जो; (जहाँ) जहाँ से; (होतउ) है; (सो) वह; (तहाँ) वहाँ से; (होतउ) है; (सत्तुवि) शत्रु और (मित्तुवि) मित्र; (किहें वि) चाहे जो; (आवउ) आवे; (अहि वि हु तहि वि हु) वे जिस किसी भी; (मग्गे) मार्ग

अष्टमः सर्गः | २५१

में धर्म में; (लीना) लीन हों; (दोक्सि वि) मैं दोनों को; (एक्कए) एक; (दिट्ठिह) दृष्टि से; (जोअहु) देखता हूं।

अर्थात् कोई भी व्यक्ति जिस किसी कारण से शत्रु या मित्र बना हो। या किसी भी घर्म का आचरण करता हो उन सब को समभाव से देखो।

टिप्पण - जहां। तहां। सर्वादेङ सेहीं" (३४४) किहे। "किमो डिहे वा" (३४६) जिहे। तिहि। "ङोहि" (३४७)

कासुवि जासुवि तासुवि पुरिसहों कहेँ विहु जहेँ विहु तहेविहु नारिहे। व्रंहितु वयणु चविज्जद्द थोवउँ ध्रुं परिणैंवँद समत्त पयारेहि॥२७॥

शब्बार्थ—(कासुवि) किसको; (जासुवि) जिसको; (तासुवि) उसको; (पुरिसहों) पुरुष को—अर्थात् जिस किसी पुरुष को; (यह आत्मीय है, यह आत्मीय नहीं है ऐसा विचार किये बिना सबको) (कहेविहु जहेविहु तेहेविहु नारिहे) तथा किसी भी स्त्री को; (योवउँ हित वयण्) यदि थोडा भी हित-कारी वचन है तो; (त्रं) उसे; (चिवजजइ) कहना चाहिए; क्योंकि (ध्रुं) वह (समत्त) समस्त; (पयारेहि) प्रकार से—सब तरह से; (परिणँम्बइ) रुचिकर होता है, परिणत होता है।

टिप्पण—कासु । जासु । तासु । "यत्तत्किम्योङसोडासुर्न वा" (३४८) कहे । तहे । जहे । स्त्रियाँ डहे" (३४६)

तं बोल्लिअइ जुसच्चु पर इमु धम्मक्खरु जाणि। एँहो परमत्था, एहु सिनु एँह सुह-रयणहं खाणि॥२८॥

शब्दार्थ — (जु सच्चु पर) जो परम सत्य है; (त बोल्लिअइ) वही बोले (इमु धम्मक्खर जाणि) यही मानो धर्माक्षर है, धर्म का रहस्य है (एँ हो परमत्था) यही परमार्थ है; (एं सिव्) यही शिव है (एँ हु सुह-रयणहँ खाणि) यही सुख-रत्नों की खान है।

टिप्पण—त्रं। ध्रुं।तं। जु। "यत्तदः स्यमोध्रुँ त्रं (३६०) इमु। "इदम् इमुः क्लीबे।" (३६१) एहो। एहु। एह। "एतदः स्त्री-पुं-क्लीबे एह एहो एहु (३६२) एइ सुसावग ओइ मुणि, पिच्छइ, तवहिँ तवाइं। आयहो जम्महो एहु फलु, नायुइँ विसय-सुहाइं॥२६॥

शब्दार्थ — (एइ) इन; (सुसावग) सुश्रावकों को तथा (ओइ मुणि) इन मुनियों को; (पिच्छह) देखों; जो (तथिंह तवाइं) तप करते हैं। (आयहों) क्योंकि इस (मनुष्य); (जम्महो) जन्म का; (एहुफलु) यही फल है किन्तु; (विसय सुहाइं नायइँ) विषय सुखों को भोगना नहीं।

एइ । "एइजंश्शसोः" (३६३) ओइ। "अदस ओइ" (३६४) आयहो । आयह" । "इदम आयः" (३६५)

साहुवि लोउ तडप्फडइ, सव्युवि पण्डिउ, जाणु। कवणुवि एहु न चिन्तवइ काइं वि जं निव्वाणु॥३०॥

शब्दार्थ—(साहुवि) सभी; (लोउ) लोग; (तडप्फडइ) मोक्ष के लिए तड़पते हैं; (सब्बुवि) सभी; (पण्डिउ) पण्डित है; ऐसा (जाणु) जानो; (कव-णुवि) कोई भी; (एउ) ऐसा; (न चिन्तबइ) विचार नहीं करता है कि (काइं वि जं निव्वाणु) निर्वाण क्या है ?

साहु। सन्त्रु। 'सर्वस्य साहो बा'' (३६६) कवणु। काइ। किम: काइं-कवणौ वा'' (३६७)

सन्वहों कासुवि उवरि तुहुँ एँहु चिन्तमु निम्मोह। तुम्हे म<sup>ि</sup>निवडहु भव-गहणि तुम्हइं सुहिआ होह॥३१॥

शब्दार्थ—(निम्मोह) है निर्मोह, राजन् ! (सव्वहोँ) सब; (कासुवि) किसी के; (उविर) विषय में; तुहुँ) तुम; (एँहु) ऐसा; (चिन्तसु) विचार करो कि; (तुम्हे म निवडहु भवगहणि) 'तुम संसार रूपी गहन वन में मत पड़ो;' जिससे (तुम्हइं सुहिआ होह) तुम सुखी बनो ।

तुम्हे निक्खाउ अप्प जिम्बें, तुम्ह हैं जिम्बें अप्पाणु ।
पहं अणुसासउं पसमु करि, तह नेउं अक्खाउ ठाणु ॥३२॥
शब्दार्थ—मैं (अप्प जिंम्बें) अपने जैसा; (तुम्हें) तुम्हें; (निक्खाउ) देखकर; और (तुम्हहं) तुमको; (अप्पाणु जिंम्बें) अपने जैसा देखकर अर्थात्
सबको समान भाव से देखकर; (तहं) तुझै; (अक्खाउ ठाणु) अक्षय स्थान-परम-

बख्यः सर्वः । २५३ः

पद तकः (नेउं) ले जाने के लिएः (पश्चं अणुसासउँ) तुझे उपदेश देती हूँ किः (पसमु करि) तू सब पर प्रश्नमभाव-समभाव रख ।

पइँ करिअव्वी जीव-दय, तइँ बोल्लेवउ सच्चु । पइँ सुहु तइं कल्लाण तउ, तउ होहिसि कयकिच्चु ॥३३॥

शक्यार्थ—(पर्ड) तुझे, (जीव-दय) जीवदया, (करिअब्बी) करनो चाहिए, (तर्ड) तुझे, (सच्चु) सत्य, (बोल्लेवउ) बोलना चाहिए, (तर्ड) जीव दया आदि से, (पर्डे सुहु) तुझे सुख की प्राप्ति होगी, (तर्डे कल्लाण) तेरा कल्याण होगा। (तर्ड) उसके बाद तू, (कयिकच्चु) कृतकृत्य, (होहिसि) हो जायेगा।

सेवेअव्वा साहु पर तुम्हें हिं इह जम्मिम्म । तुज्झु समत्तणु तुध्र खम तउ संजमु चिन्तेमि ॥३४॥

शब्बार्थ—(तुम्हें हिं) तुम्हारे द्वारा, (इह जम्मिम) इस जन्म में; (पर) केवल एक मात्र, (साहु) साधु की ही, (सेवेअव्वा) सेवा होनी चाहिए। सुसाधु की सेवा में ही, (तुज्झु) तेरा; (समत्तणु) सम्यक्त्व है; (तुध्र) तेरी; (खम) क्षमा है; (तउ संजमु) और तेरा संयम है ऐसा मैं; (चिन्तेमि), सोचती हूँ।

किल-मलु तुज्झु पणिसही, तउ वच्चेही पावु। मुक्खुवि तुध्र न दूरि ठिउ, करि धम्मक्खिर ढावु॥३४॥

शब्दार्थ—(किर घम्मक्खिर ढावु) धर्माक्षरों को—धर्म के प्रतिपादक सिद्धान्त को; (ढावु) ग्रहण कर जिससे; (तुज्झु) तेरे; (किल-मलु) किलमल— पाप नाश होंगे; (तज वच्चेही पावु) तथा पूर्व जन्म के पाप दूर होंगे। और (मुक्खुवि) मोक्ष भी, (तुझ) तुझसे; (न दूरि ठिउ) दूर नहीं रहेगा; अर्थीत् तेरे समीप में ही होगा।

तुम्हहँ मुक्खु न दूरि ठिउ जद्द संजमु तुम्हासु। हउँ तुँम्ह बन्धनु इअ भणिवि एँ हु जम्पहु सव्वेसु॥३६॥

शासार्थ—(हउँ) मैं; (तुँम्ह) तुम्हारा; (बन्धवु) भाई हूं; (इअ) ऐसा (भणिवि) कहकर; (एँ हु जम्पहु सब्बेसु) तुम सबको यह कहो कि; (जह) विहि, (तुम्हासु) तुम्हारे में; (संबसु) संयम—चारित्र है तो; (तुम्हहुँ) तुम्हारा; (मुक्खु) मोक्ष; (न दूरि ठिउं) दर नहीं है । [३१—३६]

## २५४ | कुमारपालचरितम्

टिप्पण-तुहुं। "युष्मदः सौ तुहुं।" (३६८) तुम्हे। तुम्ह्रदं। तुम्हे तुम्हइं। जश्यसोस्तुम्हे तुम्हइं" (३६६) पदं। तदं। पदं। तदं। पदं। तदं। "टा ङ्यमा पदं तदं (३७०) तुम्हेहिं। "भिसा तुम्हेहिं" (३७१)। तुज्झु। तुधा। तउ। तुज्झु। तउ। तुधा।" ङसि-ङस्म्यां तउ तुज्झु-

तुधाः (३७२)

तुम्हहं । "म्यसाम्भ्यां तुम्हहं" (३७३) तुम्हासु । "तुम्हासु सुपा" (३७४) हुउं । "सावस्मदो हुउं" (३७४) ।

[षङ्भि: कुलकम्]

## षडभिः कुलकम्—

अम्हे निन्दउ कोवि जणु अम्हइँ वण्णउ कोवि । अम्हे निन्दहुँ कंवि नवि, नम्हइँ वण्णहुँ कं वि ॥३७॥

शब्दार्थ— हे कुमारपाल नृप! तुम अपनी आत्मा की ऐसी सीख दो— कि (कोवि जणु) कोई व्यक्तिः (अम्हे) हमारीः (निन्दछ) निन्दा करेः या (कोवि) कोईः (अम्हइं) हमारीः (वण्णउ) प्रशंसा करेः फिर भीः (अम्हे निन्दहुँ कंवि निव) न हम किसी की निदा करेंः और (नम्हइँ वण्णहुँ कं वि) न हम किसी की प्रशंसा करें। अर्थात् निन्दा और प्रशंसा करने वाले के प्रति हमें समभाव रखना चाहिए।

मइँ मिल्लेवा भव-गहणु मइँ थिर एही बुद्धि।

मत्था हत्थउ सु-गुरु महँ पावउं अप्पहोँ सुद्धि !!३ | शब्दार्थ — (महँ) मेरे द्वारा; (भव-गहणु) भव ग्रहण; (मिल्लेवा) त्याग किया जाना चाहिए अर्थात् मुझे पुनर्भव ग्रहण नहीं करना चाहिए; (एही) ऐसी; (महँ) मेरी; (थिर बुद्धि) स्थिर बुद्धि हो; (महँ) मेरे; (मत्था) मस्तक पर; (सु-गुरु) सुगुरु; (हत्थउ) हाथ फेरे जिससे (अप्पहोँ सुद्धि पावउँ) मेरी आत्मा शुद्ध बने।

अम्हें हिं केणवि विहि-विसण एहु मण् अत्तण् पत्तु ।

मज्झु अदूरे होउ सिवु महु वच्चउ मिच्छत्तु ।।३६।।

डाक्बाचं—(अम्हें हिं) हमारे द्वारा (केणवि) किसी (विहि-विसण)
विधिवश-शुभक्षमं के योग से (एडु) यह (मणु अत्तण्) मनुष्यत्व (पत्तु) प्राप्त
किया है अतः (मज्झु) मुझ से (सिवु) मोक्षा (अदूरे [होउ) दूर न हो; और
(महु) मेरा (मिच्छत्तु) मिथ्यास्व दूर हो।

अग्हह मोह-परोहु गउ संजमु हुझ अम्हासु।
विसय न लोलिम महु करिह म करिह इअ वीसासु॥४०॥
शब्दार्च - (अम्हहें) हमारे से; (मोह-परोहु। मोह का अंकुर; (गउ)
चला गया है—नष्ट हो गया है; (अम्हासु) हमारे में; (संजमु) संयम आया
है; (महु) मेरे; (विसय) विषय; (लोलिम) चंचलता को; (करिह) करते हैं
अत: (म करिह इअ वीसास्) इन पर विश्वास मत करो।

रे मण करिस कि आलडी विसया अच्छह दूरि। करणइ अच्छह रुन्धिअइ कड्ढउ सिव-फलु भूरि।।४९।। शब्दार्थ—(रे मण) हे मन! (कि आलडी करिस) अनर्थ क्यों कर रहा है? (विसया अच्छ हु दूरि) हे विषयो! दूर रहो; (करणई अच्छह रुधि अइ) हे इन्द्रियो! नियंत्रण में रहो; ताकि (कड्ढउ सिवफलु भूरि) मैं प्रचुर मात्रा में शिव-फल को प्राप्त करू ।

इण परि अप्पंज सिक्खिविसु तुह अक्खहुँ परमत्यु। सुमरि जिणागम, धम्मु करि संज्ञमु वच्चु पसत्यु।।४२॥ शब्दार्थ—(सुमरि जिनागम) जिनागमों को याद कर; (धम्मु करी) धर्म का आचरण कर (सजमु वच्चु पसत्यु) प्रशस्त संयम-पथ पर चल; (तुह अक्खहुं परमत्यु) मैं तुझे परमार्थ कहती हूँ कि; (इण परि अप्पंज सिक्खिविसु) इस तरह मैं आत्मा को सिखाऊँगी।

अम्हे। अम्हइ। अम्हे। अम्हइं।" जक्कासोरम्हे अम्हइं" (३७६)
मइं। मइं। मइं 'टा-ङ्यमा मइं" (३७७)
अम्हेिहि। अम्हेिहि भिसा" (३७८)
मज्ज्ञु। महु। "महु मज्ज्ञु इसिङस्म्याम्" (३७६)
अम्हहं। अम्हहं। "अम्हहं म्यसाम्म्याम्" (३८०)
अम्हासु। "सुपा अम्हासु" (३८१)॥
करिह। "त्यादेराद्यत्रयस्य बहुत्वे हिं न वा" (३८२)
करिह। "मध्यत्रयस्याद्यस्य हिं" (३८३) पक्षे करिस।
अञ्छहु। "बहुत्वे हुं" (३८४) पक्षे अञ्छह।
कड्ढजं। अन्त्यत्रयाद्यस्य जं (३८४)
अक्सहं। "बहुत्वे हुं" (३८६)
सुमरि। करे। वञ्जु। "हिस्त्योरिदुदेत्" (३८७)
संजम-लीणहों मोक्ख-सुदु निञ्छहं होसइ तासु।
पिय वित कीसु भणन्तिबाउं ,णाइँ पहुच्चिह जासु॥४३॥

## २४६ | कुमारपाजवरितम्

(हे नृप ! (कुमारपाल को सम्बोधन) यह संबोधन प्रत्येक इलोक के प्रारम्भ में सर्ग के अन्त तक आएगा)

शब्दार्थ—(पिय विल कीसु) हे प्रिय ! मैं तेरे पर निछावर हूं ऐसा (भणिन्तअउ) कहती हुई स्त्रियाँ (णाईँ पहुच्चिह जासु) भी जिसकी समाधि मंग करने में असमर्थ है ऐसे; (संजम लीणहो) संयम में स्थिर रहने वाले; (तासु) उस व्यक्ति की; (मोक्खं सुहु होसइ) मोक्ष का सुख (निच्छइँ) अवश्य मिलेगा।

सच्चड वयणइ जो बुबइ, उवसमु वुञाइ पहाणु।
प्रस्सिद सत्तुवि मित्तु जि म्वं सो गुन्हइ निव्वाणु ॥४४॥
शब्दार्थ—(जो सच्चड वयणइ बुबइ) जो सत्यवचन बोलता है;
(उबसमुबुञाइ पहाणु) जो उत्तम उपशम को प्राप्त करता है; (प्रस्सिद सत्तुवि मित्तु जि म्वं) शत्रु को भी जो मित्र के समान देखता है; (सो गृन्हइ निब्बाणु) वह निर्वाण को प्राप्त करता है।

टिप्पण- होसइ। "वर्त्स्यति स्यस्य सः" (३८८)

कीसु । 'क्रिये: कीसु'' (३८६)

पहुच्चिह् । भुव पर्याप्ती हुच्चः (३६०)

ब्रुवइ। ''ब्रुगो ब्रुवो वा'' (३६१)। ''व्रजेवुङाः'' (३६२)॥

प्रस्सादि । 'हरोः प्रस्सः (३६३) ।। गुन्हइ । "प्रहेर्गुन्हः" (३६४)

तवं-छुरे छोल्लहु अप्पणा कम्म खुडुक्कन्ताइं।

साहुहुं पासहु सुद्धि-गर सुघे गृन्हिअ वयणाइं।।४४॥

शब्दार्थ—(सुद्धि-गर) आत्मा को गुद्ध करने वाले—पापमल को नष्ट करने वाले; (वयणाई) वचनों को—उपदेश को (साहुहुं पासहु) साधुओं से (सुघे) सुखपूर्वक; (ग्रुन्हिअ) ग्रहण कर (अप्पणा कम्म खुडुक्कन्ताई) आत्मा में शल्य की तरह चुभने वाले कर्मों को; (तवँ-छूरेँ) तपरूपी खुरी से; (छोल्लहु) छीलो। उसे दूर करो।

छोल्लहु । "तक्षादीनां छोल्लादयः ।" (३६५) आदि ग्रहणाद् देशीयेषु ये क्रियावचना दृश्यन्ते ते उदाहार्याः । यथा खुडुनकन्ताइं । इत्यादि ।

स-भला जीविदु कि न करहा, मन वच्चह अकयत्य।

पुलय-पफुल्लिय मणि घरह गुरू-अण-कधिद-सुअत्य ॥४६॥

शब्दार्थ—(जीवदु) अपने जीवनं की; (स-मला) सफल; (कि न करहा) क्यों नहीं करते ? अर्थात् सफल करो; (अक्यतंत्र) अकृतार्थ मार्ग पर; (मन) मतः (वच्चहः) चलोः संसार में निरधंक मत भ्रमण करोः तथा (गुरु-अण) गुरु-जनों द्वाराः (किंघवः) कथितः (सुकस्थः) अच्छे उपदेशं को - अथवा जीवादि पदार्थं कोः (पुलय-पफुल्लियः) रोमाञ्च से प्रफुल्लित होकरः (मणि धरहः) मनः में घारण करो।

गुरु वय अँम्बँलइ निवुँ छिवह भित्त सिर-कमलेण।

प्रिज बोलहु पिज आचरहु तासुजि जवएसेण ॥४७॥ शब्दार्थ —(सर-कमलेण) तुम मस्तककमल से; (मति) भक्तिपूर्वक; (गुरु-वय ॲम्बॅलइं) गुरु के चरणकमलों को; (निव्") निश्य; (छिवह। स्पर्श करो—प्रणाम करो; (तासु) जन गुरुओं के; (जि) जो उपदेश हैं उनके अनुसार; (प्रिज बोलहु) सबको प्रिय लगे ऐसा बोलो; तथा; (पिज आचरहु) सबकोः प्रिय लगे ऐसा आचरण करो।

टिप्पण—सुद्धि-गर । सुघें । सभला । जीविदु । किंधदु । गुरु वय । "अनादौ स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फां ग-घ-द-ध-व-भाः" [३६६] ॥ "अनादाविति किम् । अकयत्थ । सु अत्थ । भित्त । प्रायोधिकारात् वविन्नः । पफुल्लिअ । ॲम्बॅलइ कमलेण । मोनुनासिको वो वा ।" [३६७]

प्रिउ । पिउ । "वाधो रो लुक्" [३६**८**]

वाया-संपय बास जिँम्वं धरहि जि संपइ-लुद्ध ।

ते गुरु परिहरि विवइ-गर, आवइ-डरिआ मुद्ध ॥४८॥

शक्दार्थ—(जि) जो; (संपद्द-लुद्ध) सम्पत्ति-धनादि में; (लुद्ध) लुब्ध = आसक्त है; (वाया-संपर्य) वचनसम्पदा—वाक्-छटा में; (व्रास जिँम्वें घरिह) व्यास की तरह है; (आवइ) जन्म-मृत्यु आदि आपित्त से; (डिरिआ) डरे हुए; (मुद्ध) हे मुग्ध ! (विवद्द-गर) विपत्ति को उत्पन्न करने वाले ऐसे; (ते) उन; (गुरु) गुरु को; (परिहरि) छोड़ दो; उनका त्याग कर दो।

जैम्बॅइ तेम्बॅंड करुणकरि, जिम्बॅं तिम्बं आचरि धम्मु । जिहिब हु तिहिब हु पसमु धरि, जिद्य तिध तोडहि कम्मु ॥४६॥

शब्दार्थ—(जेम्बॅंइ तेम्बॅंइ) जैसे-तैसे भी जीवों पर; (करुणकरि) करुणा—दया करो; (जिम्बॅं तिम्बॅं) जिस तरह भी हो; (धम्मु आचरि) धर्म का आचरण करो; (जिह्दि हु तिहिंद हु) जैसे भी हो; (पसमु धरि) प्रशम को धारण करो; (जिध-तिध तोडहि कम्मु) जैसे भी हो कर्म को तोड़ो—नाश करो।

किम्व जम्मण केम्वय मरण किह भवु किध निव्वाण । एहउ तेण परिजाणियइ जसु जिण-वयण पर्म्वाणु ॥५०॥

## २५ | कुमारपालवरितम्

शब्दार्थ—(किम्बें जम्मणु) किस प्रकार से जन्म होता है; (किम्बेंग मरणु) किस तरह से मृत्यु होती है; (किह भवु) चातुर्गति रूप ससार कैसा है ? (किध निक्वाणु) निर्वाण क्या है ? (एहउ तेण परिजाणियह) यह उसके द्वारा ही जाना जाता है; (जसु) जिसने; (जिण-वयण) जिन-वचन; (पम्वाणु) को प्रमाणभूत माना है।

टिप्पण — जेम्बँइ । तेम्बँइ । जिम्बँ । तिम्बँ । जिह । तिह । जिध । तिध । किम्बँ । केम्बँय । किह । किघ । कथं-तथा-यथां थादेरेमेमेहेधा डितः । [४०१]

> जेहउ केहउ होइ तरु तेहउ फल-परिणामु। कइसउ जइसउ तइसउवि मन करि मिच्छा-घम्मु ॥५१॥

शब्दार्थ — (जेहउ केहउ होइ तरु) जैसा वृक्ष होता है; उसका (तेहउ फल-परिणामु) वंसा ही फल-परिणाम होता है। उसी तरह; (कइसउ जइसउ तइसउ वि) जैसा-कैसा भी धर्म करोगे उसका फल भी वंसा ही मिलेगा। अर्थात् मिथ्याधर्म का आचरण करने से उसका फल चतुर्गति रूप परिश्रमण मिलता है अतः (मन करि मिच्छा-धम्मु) मिथ्याधर्म का आचरण मत करो।

टिप्पण-एहउ । जेहउ । केहउ । तेहउ । "याहतः हक्कीहगी हशां दादेर्डेहः । ४०२]

> अइसउ भणिम समत्तु करि थक्का जेत्थुवि तेत्थु । जत्तुवि तत्तुवि रइ करसु सुह-गर परइ तर्न्थु ।।५२॥

शब्दार्थ—(अ सउ भणिम) मैं ऐसा कह रहा हूं कि; (जेत्थु वि तेत्थु) जहाँ कहीं भी; (थक्का) तुम रहो किन्तु; (समत् करि) सम्यक्त्व को धारण करो; (जत्तुवि तत्तुवि) इस जन्म में या पर जन्म में; (परइ तहेत्थु) जहाँ कहीं भी स्थित रहो; (सुहकर रइ करसु) पुण्य को उत्पन्न करने वाली शुभ-कर रित-प्रेम को करो; अर्थात् जहाँ कहीं भी रहो तीर्थकर आदि से प्रेम करो, भित्त करो।

टिप्पण — कइस उ। जइस उ। तइस उ। अइस उ। "अतां डइसः" [४०३] जेत्यु। तेत्यु। जत्तु। तत्तु। "यत्र-तत्रयोस्त्रस्य डिदेत्य्वत्तु" [४०४] ॥ एत्यु। "एत्यु कुत्रात्रे" [४०४] केत्यु इति प्रांक्पुरोप्युदाहृतम् आस्ते।।

जाम्वं न इन्दिय वसि ठवइ-ताम्वं न जिणइ कसाय। जाउं कसायहं न किउ खउ ताउं न कम्म-विघाय॥५३॥

शब्दार्थ—(जाम्बें न इन्दिय विस ठवइ) जब तक इन्द्रियों को बश में नहीं करता (ताम्बें) तब तक व्यक्ति (न जिणइ कसाय) कषाय को नहीं जीतता और (जाउं कसायहं न किउ खड) जब तक कषाय क्षय नहीं होते (ताउँ न कम्म-विधाय) तब तक कमों का नाश नहीं होता।

ताम्बँहिँ कम्मइँ दुद्धरइँ जाम्बंहिँ तनु निव होइ; । जेवडु फलु तिवं साहि अइ तेवडु मुणइ न कोइ ॥५४॥ शब्बार्यं—(जाम्बँहिँ) जब तक (तवु निव होइ) तप नहीं होता (ताम्बँहिँ) तब तक ही (कम्मइँ दुद्धरइं) कर्म दुर्घर— दुर्जेय रहते हैं; (जेवडु फलु तिव साहि अइ) जितना तप का फल कहा गया है (तेवडु मुणइ न कोइ) उतना कोई भी नहीं जानता अर्थात् तप का इतना बड़ा फल है कि उसे केवलज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं जान सकता।

टिप्पण-- जाम्वं। ताम्वं। जाउं। ताउं। ताम्वंहि । जाम्वंहि । यावत्तावताविदेगं उंगिहि ।'' (४०६)

जेत्तुलु मोक्खे सोक्खडा तेत्तुलु केत्युवि णाइं;। एत्तुलु केत्तुलु देवहँवि अवरुप्परहु सुहाइं॥५५॥

शब्दार्थ—(जेत्तुलु) जितना (सोक्खडा) सुख (मोक्खे) मोक्ष में है; (तेत्तुलु) उतना (केत्युवि णाइं;) कहीं पर भी नहीं है। (देवहं वि) देव और देवियों को; (अवरुपरहु सुहाइं) परस्पर मिलन से जो उन्हें सुख होता है वह; (एत्तुलु केत्तुलु) इतना कितना ? अर्थात् देव सुख तो अल्पकालोन ही रहता है और मोक्ष सुख शाश्वत होता है।

टिप्पण-जेवडु । तेवडु । 'वा यत्तदोतोर्डेवडः'' (४०७) पक्षे जेत्तुलु । तेत्तुलु ॥ अवरुप्परहु । ''परस्परस्यादिरः'' (४०६)

तसु केवड विवेगु भणि, जसु मणि एवडु ढावु। न करावडं न करडं कमिव सुघे अच्छडं नीराउ॥५६॥

शब्दार्थ — जो (न करावउँ न करउँ कमिव) करना, कराना और अनुमोदना से किसी को पाप की आज्ञा नहीं देता; (सुघेँ अच्छउँ नीराउ) तथा 'नीराग होकर सुखपूर्वक रहूँ'; (जसु मणि एवड ढावु) ऐसा जिसके मन

#### २६० | कुमारपालचरितम्

में आग्रह रहा हो; (तसु केवडउ विवेगु भणि) देू ऐसे पुरुष में कितना विवेक हैं अर्थात् उसके विवेक की कहीं भी तुलना नहीं हो सकती।

**टिप्पण**-एत्नुषु । केत्तुषु । केवडस । एवड् ।" वेदं किमोयदिः (४०६) ॥

अक्खहुं तसु निम गुरु-जणहोँ तव-तेएँहिँ दुसहस्सु । बहुहुं वि मिन्छा-दंसणहं जो मउ दलइ अवस्सु ॥५७॥

शाब्दार्थ—(बहुहुं वि मिच्छा-दंसणहं) बहुत से मिथ्यादर्शन के; (जो मउ दलइ अवस्सु) अभिमान को जो अवश्य दूर करते हैं ऐसे; (तव-तेएँहिँ दुसहस्सु) तप-तेज से दुस्सह; (गुरु-जणहोँ तसु) उन गुरुजनों को; (निम) नमस्कार कर; (अक्खहुं) ऐसा हम तुझे कहते हैं।

टिप्पण-सुघे"। जणहो"। "कादिस्थैदोतोरुच्चार लाघवम्।" (४१०)

अच्छउँ। अक्खहुँ। तेएहिँ। बहुहुँ। दंसणहँ। पदान्ते उँ-हुं-हिः हं-काराणाम्। (४११)।।

बम्भु अणन्नाइसु चरइ जो अणवराइस-वित्तु। प्राइव प्राइव तिहं जि भवि सो निव्वाणु पवित्तु ॥५८॥

शब्दार्थ—(अणन्नाइसु) अनन्यसम—राग-द्वेष से रहित; (अणवरा -इस-चित्तु) सबसे निराला—अद्वितीय जिसका चित्त है ऐसा; (जोँ) जो आत्मा; (बम्भु चरइ) लोकोत्तर ब्रह्मचर्य—शील का आचरण करता है वह; (प्राइव) प्रायः करके (प्राइव) प्रायः, (तिहं जि भिव); उसी भव में; (सो) वह; (निव्वाणु पवित्तु) पवित्र निर्वाण को प्राप्त करता है।

टिप्पण—बम् रु । "म्हो मभो वा" (४१२) अणन्नाइसु । अणवराइस । "अन्यादृशोन्नाइसावराइसी" (४१३)

प्राइम्व भवि सुहु दुल्लहउँ पिगम्व जण सुह-लुद्ध । तं संतोसामएंण विणु प्राउ प्रमग्गहिँ मुद्ध ॥५६॥

शब्दार्थ -(प्राइम्व) प्रायः करके (भवि) संसार में; (सुहु दुल्लहउँ) सुख दुर्लम हैं; (पिगम्ब जण सुह-लुद्ध) और प्रायः करके लोग सुख में लुब्ध हैं; (तं) उस सुख को; (संतोसामएँण विणु) सन्तोषामृत के बिना; (प्राउ) प्रायः (मुद्ध) मुग्ध-अविवेकी जीव उस सुख की; (प्रमग्गहिं) खोज करते हैं।

हिष्पण-प्राह्व । प्राह्म्ब । पश्चिम्व । प्राउ । 'प्रायस प्राउ-प्राह्ब-प्राह्म्ब-पश्चिम्बाः।'' (४१४)

रयण-त्तं पुडु अणुसरहु अन्नह मुत्ति कहंति। भण्डइ लब्महिं पउर धण, अनु किं नहउ पडन्ति ॥६०॥

शब्दार्थ — (रयण-त्तउ) रत्न-त्रय — ज्ञान-दर्शन-वारित्र रूप रत्नत्रय का; ।फुडु) स्पष्ट रूप से; (अणुसरहु) अनुसरण करो; (अन्तह मुत्ति कहंति) अन्यथा उनके बिना तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? (भण्डइ लब्भीहं पउर धण) भाण्ड — किराणा से ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है; (अनु कि नहउ पडन्ति अन्यथा — अर्थात् किराणा न हो तो क्या धन आकाश से गिरेगा?

हिष्पण --अन्तह । अनु । "बाऽन्यथोनुः ॥ (४१५)

कउ वढ भिम अइ भव-गहिण मुक्ख कहिन्तिहु होइ। एँहु जाणेवउं जइ मणिसि तो जिण-आगम जोइ।।६१॥

शब्दार्थ—(कउ भिम अइ) किस कर्म से; (भव-गहाण) जीव संसार रूपी गहन वन में भटकता है और; (मुक्ख) मोक्ष, (कहन्तिहु होइ) कहाँ से प्राप्त होता है; (एँहु जाणंवउँ वढ जइ मणसि) यदि मन में यह जानने की इच्छा हो; (तो) तो; (जिण आगम जोइ) जिन भगवान के आगम—शास्त्र को देख।

टिप्पण--कउ । कहन्ति हु । " कुतसः कउ कहन्तिहु" (४१६) तो । "ततस्तदोस्तोः" (४१७)

चंचल संपय ध्रुवु मरणु सव्यु वि एम्व भणेइ। मिलिवि समाणु महामुणिहिं पर संजमु न करेइ।।६२॥

शावारं —(चञ्चल संपय) सम्पत्ति चंचल है; (ध्रुवु मरणु) मरण निश्चित है; (सन्वृ वि एम्ब भणेड) ऐसा तो सभी कहते हैं; (पर) किन्तु; (महामुणिहि मिलि वि समाण्) महामुनियों के संग में रहकर (संजमु न करेड़) संयम का कोई पालन नहीं करता।

म करि मणाउ वि मणु विवसु मं करि दूककय-कम्मु । वायारम्यु वि मा करिह जइ किर इच्छिस सम्मु ॥६३॥

## २६२ | कुमारपालबरितम्

क्षश्वार्थ— तू (मणाउ वि) थोड़ा भी (मणु) मन को (विवसु म करि) विवश मत कर; अर्थात् विषयाधीन मत कर; (मं करि दुक्कय-कम्मु) और दुष्कृत— खराब कर्म भी मत कर; तथा (जइ किर इच्छिस सम्मु) यदि तू मुित्त का मुख चाहता है तो; (वायारम् मु वि मा करिह) वाणी का आरम्भ (वाणी से भी हिंसा) मत कर।

टिप्पण--- झृबु । एम्ब । समाणु । पर । मणाउ । मं । ''एवं परं-समं-ध्रुवं-मा-मनाक एम्ब-पर-समाणु-ध्रुवु-मं-मणाउ ' (४१=) प्रायोग्रहणात् म मा ।

तित्यि वि अच्छउ अहव वणि अहवइ निअ-गेहे वि । दिवेंदिवें करइ जु जीव-दय सो सिज्झइ सब्वो वि ॥६४॥

शब्दार्थ—यदि तूं (तित्थि वि अच्छुड) तीर्थं स्थान में रहता है (अह्व) अथवा (विण अहबइ) वन में रहता है, या (निअ) अपने (गेहेवि) घर में; परन्तु (दिवें दिवें करइ जु जीव-दय) प्रतिदिन जो जीव दया करते हैं (सो सिज्झइ सब्वो वि) वे सब सिद्ध होते हैं।

तवेँ सहुँ संजमु नाहिँ जसु एम्वइ गँम्वइ जुदीह। पच्छइ-ताबु न जो करइ तासु फुसिज्जइ लीह।।६४।।

शब्दार्थ—(जसु तवें सहु संजमु नाहिं) जिसका तप के साथ संयम नहीं; (एम्वइ गॅम्वइ जु दौह) इसी तरह जो संयम के बिना अपना दिवस व्यर्थ खोता है; (पच्छइ-तावु न जो करइ) और न अपने पापों का परचात्ताप ही करता है; (तासु फुसिज्जइ लीह) ऐसे व्यक्ति की रेखा साधुत्व से मिट जाती है; अर्थात् उसकी गणना साधु में नहीं होती।

टिप्पण — किर । अहवइ । दिवें दिवें । सहुं । नाहि । "किलाथवा दिवा-सहऽनहेः किरा हवइ-दिवे-सहुं-नाहि ।" (४६६) प्रायोधिकारात् अहव ।

सिज्झउ सो नरु एम्बहिँ जि एत्तहि माणुस-जिम्म । जो पडिकुलिबि कृष करइ पच्चित्लिउ गय-धिम्म ॥६६॥

शब्दार्थ—िकन्तु (पञ्चित्सिउ) प्रत्युत उल्टा; (गय-धिम्म) धर्मरिहत, पुण्यरिहत; (पिडकूलिवि) प्रतिकूल—वैरी पर भी; (कृव करइ) कृपा करता है; (सो) वह; (नरु) व्यक्ति; (जि एसिह माणुस-जिम्म) इसी मनुष्य-भव में ही; (एम्बिहें) इसी समय में; (सिज्झड) सिद्धि को प्राप्त करता है।

दिप्पण--एम्बइ । पश्छइ । एम्बहि । जि । एत्ति । पञ्चल्सिउ । "पश्चादेवमेवैवेदानीं प्रत्युतेतसः पञ्छइ-एम्बइ-जि-एम्बहिं-पञ्चल्सिउ-इत्तहे" (४२०) ॥

जइ संसारहों वि<del>ण्वि</del> ठिउ वुन्नउ बुत्तु सो एहु। पवण- वहिल्लउं अप्पणउ मणु वढ सुधिरु करेहु॥६७॥

शब्दार्थ — (जइ) यदि (संसारहों) संसार के (विच्चि ठिउ) मार्ग के बीच रहा हुआ प्राणी जन्मादि दुःखों से (वृन्नउ) उद्विग्न हुआ हो तो (सो एहु वृत्तु) उसे मैं यह कहता हूँ कि (वढ) हे मूर्ख ! (पवण-वहिल्लउं) पवन की तरह चंचल; (अप्पणउ मणु) अपने मन को; (सुधि क करेहुं) स्थिर कर ॥

दिप्पण— विच्चि । बुन्नउ । वुत्तु । "विषण्णोक्त- वर्त्मनो बुन्न-बुक्त-बिच्चं" (४२१) वहिल्लउं अप्पणउ । वह । "शीघ्रादीनां वहिल्लादयः (४२२)

निअम-विहूणा रितिहि दि खाहि जि कसरक्केहिं।
हुहूरु पडिन्ति ति पावँ-द्रिहि भमडिंहि भव-लक्खेहिं।।६८॥
शब्दार्थ--(निअम-विहूणा) नियम-रिहतः (रितिहि वि) जो रात में
भीः (कसरक्केहि) कसर-कसर शब्द करते हुएः (खाहि) खाते हैंः (ति) वेः
(पावँ-द्रिह) पाप रूपी तालाब मेंः (हुहुरु) अहरकर — हुहुरु शब्द करते हुएः
(पडिन्ति) पड़ते हैंः और (भव-लक्खेहि भमडिहें) लाखों भव में परिभ्रमण करते हैं।

तव-परिपालणि जसु मणु वि मक्कड-घुग्घिउ देइ।
आहर-जाहर भव-गहणि सो घडँ न हुँ प्राम्वेइ।।६८॥
शक्वार्थ—(जसु मणु) जिसका मन (तव-परिपालणि) तप करने में
(मक्कड-धुग्धिउ देइ) मक्ट-बन्दर जैसी चेष्टा करता है अर्थान् तप करने में
जो सदैव उत्सुक रहता है; (सो) वह पुरुष; (भव-गहणि) भवारण्य में;
(आहर-जाहर न हु प्राम्वेइ) गमनागमन को नहीं करता—भव भ्रमण नहीं
करता; यहाँ (घडँ) शब्द पादपूर्ति में आया है।

िष्यण — हुहुरु । घुष्यित । "हुहुरु-घुष्यादयः शब्दचेष्टानुकरणयोः" (४२३) आदि ग्रहणान् आहर । जाहर ॥ घर्षे । "घइमादयोनर्थका" (४२४)

## २६४ | कुमारपालचरितम्

सम्गहो केहिँ करि जीव-दय दमु करि मोवखहो रैंसि । कहि कसु रेसि तुहुँ अवर कम्मारम्भ करेसि ॥७०॥

शस्त्रार्थ—(सग्गहो केहिँ करि जीव-दय) स्वर्ग के लिए तू जीव दया कर; (दमु करि मोक्खहो रेसि) मोक्ष के लिए दम—इन्द्रियों का दमन कर; तथा (तुहुं) तू; (किह कसु रेसि अवर कम्मारम्भ करेसि) अन्य कर्मारम्भ जोविहसा आदिपा प को किसके लिए करता है;

कसु तेहिं परिगाहु अलिउ कासु तणेण कहेसु। जसुविणुपुणु अवसें न सिन्नु अवस तिमक्कसि लेसु।।७१।।

श्रव्यार्थ—(कसु तेहि परिग्गहु) परिग्रह किसके लिए है ? (अलिउ कासु तणेण) और झूठ भी किसके लिए बोल रहा है ? (कहेसु) यह कहः (जसु विणु) जिसके बिनाः (पुणु अवसं न सिवु) अवश्य मुक्ति मिलती ही नहीं, उस मुक्ति की साधना कोः (अवस तमिक्किस लेसु) एक बार भी ग्रहण करेगा तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करेगा।

टिप्पण — केहि। रेसि। रेसि। तेहि। तणेण। ''तादथ्यें केहि तेहि-रेसि-रेसि-तणेणाः' (४२४) इति तादथ्यें पञ्च निपाताः।

विणु । पुणु । "पुनिवनः स्वार्थे डुः" (४२६) अवसे । अवस । "अवश्यमो डे-डी" (४२७) एक्तिस । "एकशसो डिः" (४२८)

काय-कुडुल्लो निरु अथिर जीवियडउ चलु एहु। ए जाणिवि भव-दोसडा असुहउ भावु चएहु॥७२॥

शब्दार्थ — (काय-कुडुल्ली) काया रूपी कुटिया; (निरु) नितान्त; (अथिर) अस्थिर है; (जीवियडउ चलु एहु) यह जीवन भी चंचल है; (ए जाणिवि-भव-दोसडा) इस प्रकार संसार के दोष जानकर; (असुहउ भावु चएहु) तू अशुभ भावों का त्याग कर।

टिप्पण-कुड्ल्ली । जीवियडउ । दोसडा । "अ-डडा डुल्लाः स्वाधिक-कलुक्च (४२६) ॥

ते धन्ना कन्नुल्लडा हिअउल्ला ति कयत्थ। जे खणि-खणि वि नवुल्लडअ घुण्टहिं धरहिं सुअत्थ ॥७३॥ स्वचार्थ — (जे) जो; (कन्नुल्सडा) कान; (स्वणि-सणि वि) प्रतिक्षण; (वि-) पादपूरणे; (नबुल्लडअ) नवे-नये; (सुअत्य) सास्त्रों के सुअर्थों को; (धुण्टहिँ) घोंट घोटकर पान करते हैं; (हिअसल्ला ति घरहिं) हृदय में घारण करते हैं। वे कान; (घन्ना) धन्य हैं, वे हृदय (कयत्य) कृतार्थ हैं।

दिप्पण-कन्नुत्वडा । हिमजल्ला । नवुल्लडम । "योगजा इचैषाम्" (४३०) इति अडडडुल्लानां योगभेदेम्यो ये स्युस्ते डडम इत्यादयः स्वार्थे भवन्ति ॥

पइठी कन्नि जिणागमहोँ वत्तडिआ वि हु जासु। अम्हारउ तुम्हारउँ वि एहु ममत्तु न तासु॥७४॥

शब्दार्थ—(पइठी किन्न जिणागमहों) जिसके कान में जिनागम की; (वत्तिडआ वि हु जासु) एक भी बात प्रवेश कर गई उनको; (अम्हारउँ) यह हमारा है यह; (तुम्हारउँ) तुम्हारा है; (एहु) ऐसा, (ममत्तु) ममत्त्व (न तासु) नहीं रहता।

टिप्पण-पइठो "स्त्रियाँ तदन्ताङ्डीः" (४३१) इति प्राक्तन सूत्र-

वत्तडिआ । "आन्तान्ताड्डाः" (४३२) इति डाः । "अस्येदे" (४३३) इति अस्य इः ।

अम्हारउं । तुम्हारउं । "युष्मदादेरीयस्य बारः" (४३४)

जीवु जित्तुलु जिअइ जिय-लोइ जइ तित्तुलु दमु करइ।
।णइ विहवु एत्तुलु न केत्तुलु तो इत्तहे नाणु लहि जाइ।

लोइ तेलाहि निरुत्तउ।।७४॥

शब्दार्थ—(जीवु जित्तु जु जिअइ) जीव जितने काल तक (जीय-लोइ) जीवलोक में, (जिअइ) जीता है; (जइ) यदि; (तित्तु जु दमु करइ) उतने काल तक इन्द्रियों का दमन करता है; और (एत्तु जु-केत्तु जु) यह इतना है यह कितना है: ऐसा (विहउ न गणइ) वैभव-धन की गणना नहीं करता है; (तो) तो (इत्तहे नाणु लहि) यहां ज्ञान को प्राप्त करके; (तेत्तहि) वहां; (लोइ) सिद्ध लोक में; (निरुत्तउ) अवस्य ही; (जाइ) जाता है अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता है।

विष्यत्र - जित्तु तु । तेत्तु तु । एत् तु । केत् तु । "अतोर्केत् तुः" (४३१) एतहे । तेत्तहे । "त्रस्य डेतहे" (४३६)

भल्लत्मणु जद्द महसि, भल्लप्पणु पसमेण। जद्द करिएव्व उंपसमु, विजय तो करव्व उं करणहं; जद्द अ करेवा करण-विजय, तो मणु निच्चलु धरहु। निच्चलु मणु पुणु धरहु करिय जय राग-दोसहँ; तह विजय करिह रागाइ अहं अविचलु सामाइ उं करिव;

अविचलु सामाइउँ करहि निम्ममत्तु निम्मलु करिव । १७६॥ शब्दार्थ—(जइ भल्लराणु महिस) यदि तू भद्रता—भलाई चाहता है (भल्लप्पणु पसमेण) तो वह प्रश्नम से ही प्राप्त हो सकती है; (जइ करिएववउं पसमु) यदि प्रश्नम को चाहता है (विजज तो करव्वउं करणहं) तो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। (जइ अ करेवाकरण विजज) और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो (तो मणु निच्चलु धरहु) तो मन को निश्चल करना होगा और (करिज जज राग-दोसहं) राग-द्वेष को जीतकर ही (निच्चलु-मणु पुणु धरहु) मन को निश्चल किया जा सकता है; (अविचलु सामाइज करि वि) अविचल-स्थिर सामायिक करके ही (तह विजज करिह रागाइ-अहं) राग-द्वेष को जीता जा सकता है; और (अविचलु सामाइज करिह) अविचल सामायिक करके ही (निम्ममत्तु निम्मलु करि वि) तू निर्मल निर्मत्व बन।

**टिप्पण—भल्लप्पण् ।** ''त्व-तली प्पणः'' (४३७) प्रायोधिकारात् भल्लक्तण् ॥

करिएववउ । करेक्ब उं । करेबा । "तब्यस्य इएव्व उं एव्व उं-एवाः" (४३८)

लहि । करिछ । करिवि । करिव ॥" क्त्व इ-इउ-इवि अवयः (४३६)

अन्तु करेप्पि निरानिउ कोहहों। अन्तु करेप्पिण सम्बह माणहों। अन्तु करेविणु माया-जालहों। अन्तु करेवि नियस्तस् लोहहों।।७७॥

शब्दार्थ-(नरानिउ) निश्चित रूप से (कोहहो अन्तु करेप्पि) क्रोध का विनाश करके; (सब्बह माणहो अन्तु करेप्पिणु) सर्व मान का अन्त करके; (माया-जालहो अन्तु करेविण्) माया-जाल का अन्त करके (अन्तु करेवि लोहहों) तथा लोभ का अन्त करके (नियस्तमु) तू निर्वृत्ता हो।

हिष्यण करेप्पि। करेप्पिणु। करेविणु। करेवि। ''एप्प्येप्पिण्वे व्येविणवः'' (४४०)

जइ चएवं मणिस संसारु सिव-सुक्ख भुञ्जण तुरिउ। तो किर सङ्गु मुञ्चणीहं करि मणु। तह सुह गुरु सेवणहं निम्ममत्तु अइ-दढु करेविणु॥७८॥

शब्दार्थ—(जइ चएवं मणिस संसार) यदि तू संसार के त्याग की अभिलाषा रखता हो; और (सिव-मुक्ख भुञ्जन तुरिड) शिवसुख का अनुभव करने के लिए उत्सुक हो (तो किर सङ्गु मुञ्चणीह) तो पुत्रादि के संग को छोडने के लिए; (तह सुह गुरु सेवणहं) तथा शुभ-गुरु की सेवा करने के लिए (निम्ममत्तु करेविणु) तथा निर्ममत्व को प्राप्त करने के लिए (अइ-दड़ मणु करि) मन को अति हड रख।

चित्तु करेवि अणाउलउं वयणु करेप्पि अचप्पलउ। कम्मु करेप्पिणु निम्मलउं झाणु पजुञ्जसु निच्चलउं ॥७६॥

शब्दार्थं—(चित्तु करेवि अणाउलउँ) चित्त को अनाकुल करने के लिए; (वयणु करेप्पि अचप्पलउं) वचन को सत्य करने के लिए; (कम्मु करेप्पिणु निम्मलउँ) तथा काया से निमंल प्रवृत्ति करने के लिए (झाणु पजुञ्जस् निच्च-लउं) तू निश्चल घ्यान का प्रयोग कर।

टिप्पण — चएवं । भुञ्जण । मुञ्चणिहं । सेवणहं । करेविणु । करेवि । करेप्पि । करेप्पणु । 'तुम एव मणाणहमणिहं च" । (४४१) चकाराद् एप्पि-एप्पिणु । एवि । एविणवः ।

> जमुण गमेप्पि गमेप्पिणु जन्हिव गम्प्पि सरस्सइ गम्पिणु नर्भदः लोख अजाणउ जं जलि बुड्डइ नं पसु कि नीरइं सिव-सर्भद।।८०॥

शब्दार्थ-(जमुण गमेष्प) जमुना में जाकर (गमेप्पिण जन्हवि गंग)

## २६८ कुमारपालचरितम्

में जाकर (गम्प्पि सरस्सइ) सरस्वती में जाकर; (गम्प्पिणु नर्मद) नर्मदा में जाकर (लोज अजाणज) अज्ञानी लोग (नं पस्) पशु की तरह (जं जिल बुड्डइ) पानी में डुबकी लगाते हैं; (कि नीरइं सिव-सर्मद) तो क्या पानी शिव-सुख देने वाला है? अर्थात् पानी में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अर्थात् नहीं।

टिप्पण-गमेप्पि। गमेप्पिणु। गम्प्पि। गम्प्पिणु। "गमेरेप्पिण्वे प्योरेलु ग्वा" (४४२)

अजाणज । ''तृणोणअः'' (४४३) तृन्प्रत्ययस्य अणअः।

नाइ निवेसिउ नउ लिहिउ नावइ टङ्कुक्किगण्णु । जणि पडिबिम्बिउ जणु सहजु करि जिणु मणि ओइण्णु ॥ = १॥

शब्दार्थ — (नाइ निवेसिज) स्थापित किये हुए की तरहः (नज लिहिज) लिखित-चित्रित के तरहः (नावइटङ्कुक्किण्णु) प्रस्तर में उत्कीणं की तरहः (जिण पडिबिम्बज) दर्पणादि में प्रतिबिम्बत की तरहः (जणु सहजु) सहज स्वभाव की तरहः (किर जिणु मणि ओइण्णु) जिन-भगवान की मन में अंकित करो।

**टिप्पण**—नं । नाइ । नउ । नावइ । जणि । जणु । "इवार्थे नं-नउ-नाइ-नावइ-जणि-जणवः" (४४४)

> लिङ्गु अतन्त्रउं जइ नो कृवा । लहइ कृवालू निन्त्रुदिनृवा ॥५२॥

शब्दार्थ—(नृवा) हे राजन् ! (जद्द नो कृवा) यदि प्राणियों पर दया नहीं है तो; (लिङ्गु अतन्त्रजें) उसका, वेश धारण करना अतन्त्र अप्रधान हैं (लहइ कृवालू निव्वुदि) दयालु व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है।

इअ सव्ब-भास-विनिमय-परिहिं।
परमतस्तु सव्बु विकिहि वि।
निअ कण्ठ-माल ठवि नृव-उरसि।
... गइअ देवि मङ्गलु भणिवि॥८३॥

शक्यार्थ—(इब सब्ब भास) इस तरह प्राकृतादि सर्वभाषाओं काः (विनिमय) विनिमयपुरतः (परिहिं) गीत वाली और गीतों द्वाराः (सब्बु वि परमतत्तु कहि वि) समस्त परमतत्व को कहकरः (निअ-कण्ठमाल ठिव नृव उरिस) अपने गले की माला को राजा के वक्षस्थल पर स्थापित कर— अर्थात् गले में माला पहना कर देवी श्रुतदेवी 'मंगलकारी जिन वचन का अनुसरण कर, सदा आनन्द को प्राप्त कर' इत्यादि मंगलकारी आशीर्वाद दे अपने भुवन को चली गई।

टिप्पण—इह अपभ्रं शोदाहरणेषु क्वापि पूर्वलिङ्ग व्यभिचारो दर्शि-तोस्ति अतस्तित्सद्ध्यर्थम् अत्र 'लिङ्गम् अतंत्रम्' (४४५) इति लक्षणं वचोभङ्ग-यन्तरेण उक्तम्।

निव्वृदि। "शौरसेनीवत्" (४४६) इत्यनेन अपभ्रंशे शौरसेनीवत् कार्यम्। अतः "तो दो अनादौ शौरसेन्याम्" (४ २६०) इत्यादिना तस्य दः एवं अन्यदिप ऊह्यम्।।

प्राकृतादिभाषाकार्याणाम् अन्योन्यं तेषु तेषु प्रागुदाहरणेषु विनिमयो दर्शितः । स च न सूत्रं विना सिध्यति । अतः विनिमयतिपदेन पर्यायान्तरेण ''व्यत्ययक्च'' (४४७) इति सूत्रं विनिमयार्थम् उक्तं ।

उरसि । "शेषं संस्कृतवत् सिद्धम्" (४४८) शेषम् यद् अत्र प्राकृतादि भाषासु अष्टमाध्याये नोक्तं तत् सप्ताध्यायी निबद्ध संस्कृतवदेव सिद्धम् । अतः यथा उरस् भव्दस्य ङयाम् उरे उरम्मि भवतः तथा क्विचिद् एतद-पीति । एवं अन्योदाहरणेष्वपि रूपविशेषो ज्ञेयः ।

## इति शुभम्

इत्याचार्यं श्री हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपालचरितप्राकृत द्व्याश्रय-महाकाव्यवृत्तौ—

ा। अष्टमः सर्गः **समा**प्तः ॥

# श्री वर्धमान जैन ज्ञानपोठ (तिरपाल) द्वारा प्रकाशित साहित्य-सूची

सत्-साहित्य समाज का पथ-दर्शक है, मस्तिष्क एवं मन के लिए अच्छी खुराक/टॉनिक है। जिस समाज में सत्-साहित्य पठन-पाठन की प्रवृत्ति होती है, उस समाज की मानसिकता सुसंस्कृत/परिष्कृत तथा प्रबृद्ध होती है। सामाजिक जागृति में सत्साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है।

श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ ने सत्साहित्य के सर्जन, प्रोत्साहन, प्रकाशन और प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प किया है। साहित्य को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनेक उदार अर्थ सहयोगियों का साहित्यिक अनुरामपूर्ण अनुदान प्राप्त हुआ है। आशा है, भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग का सम्बल मिलता रहेगा।

श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ अभी बाल्यकाल में है फिर भी उसके कायंकर्ताओं की भावना/तड़पन समाज के लिए कुछ करने की है। श्री वर्धमान निर्मल पुस्तकालय एवं वाचनालय सुरम्य पिछड़े पहाड़ी अंचल में ज्ञानदीपक प्रदान कर लोगों को सुसस्कारी बनाने के लिए स्तुत्य प्रयास कर रहा है। उसकी पुस्तकें अलमारी की शोभान बनकर जनता का कण्ठहार बन रही हैं।

भगवान महाबीर की वाणी जन-जन के मन तक गाँव-गाँव घर-घर में पहुंचे, लोग उसे समझें। अमृत सुखद होते हुए भी प्रचार के अभाव में कुम्भ में बन्द रहकर घुटता रहत। है। अतः यह ज्ञान-दान का नारा विश्व के कौने-कौने में पहूंचे, यह उसका नारा है। इस भावना से स्वल्प काल में ज्ञानपीठ ने जो कार्य किया है, वह एक कीर्तिमान है।

निर्मल साहित्य माला के अन्तर्गत प्रकाशित-

- १. आगम युग को कहानियाँ भाग १ (कथा)
- २. आगम युग की कहानियाँ भाग २ (कथा)
- ३. आगम युग की कहानियाँ भाग ३ (कथा)
- ४. आगम युग की कहानियाँ भाग ४ (कथा)
- प्र. आगम युग की कथाओ भाग १ (गुजराती)

- ६. आगम युग की कथाओ भाग २ (गुजराती)
- ७. प्रेरणा के प्रकाश स्तम्भ (अप्राप्य)
- द. लो कहानी सुनो (कथा)
- ह. प्रेरणा की अभिट रेखायें (संस्मरण)
- १०. लो कथा कह दूँ (कहानी)
- ११. जीवन तेरे रूप अनेक (उपन्यास)
- १२. नटवो नाचे झ्म के (उपन्यास)
- १३. अनुभूति के शब्द शिल्प (सुभाषित-चिन्तन वचन)
- १४. बिखरे पुष्प (अप्राप्य) सुभाषित)
- १५ विचार सूत्र (सुभाषित)
- १६. निरयावलिका सूत्र (हिन्दी भाषा टीका विवेचन सहित) (आगम)
- १७ श्री जैन दिवाकर तत्व ज्ञान की दिव्य किरणें (उपदेश, तत्वज्ञान)
- १८ आगम स्वाच्याय मणिमाला (आगम)
- १६ बैठे ठाले (सुक्ति संचय)
- २०. जब होत सबेरा (उपन्यास)
- २१. नारी की शक्ति (उपन्यास)
- २२. जूल और फूल (उपन्यास)
- २३. स्वार्थ के नजरिये (कहानी)
- २४ गीत धारा (कविता)
- २५ गीत-सरोज (कविता)
- २६. गीत लता (कविता)
- २७. प्रतिक्रमण सूत्र (श्रावक) (आगम)
- २८ प्रातः स्मरण (स्वाध्याय स्तोत्र संग्रह)
- २६. चक्रव्यूह (उपन्यास)
- ३०. कुमारपालचरितम् (प्रस्तुत)

इसके अतिरिक्त प्रवचन रत्न माला, आगम युग की कहानियाँ भाग ५ मे १२ आदि कई पुस्तकें प्रकाशकाधीन हैं। सुविधानुसार शोघ्र ही लोगों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सम्पर्क सूत्र-

श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ, पो० तिरपाल जि० उदयपुर (राज०)

#### संशोधन-परिष्कार

कुमारपाल परितंसर्ग ३, गाया ४ का अन्वयार्थ मुद्ध करके इस प्रकार पढ़ें—

शब्दार्थ—(मुह-गडु-निबुडुेहि) अनवरत रीति से रित-कार्यों में हूबे हुए पुरुषों द्वारा; (उच्चिवअड्डि-ट्ठिए-हिं) उच्च वेदी पर बैठे हुए; (व) समान; (पिज्जन्तो) जो वायु पीया जा रहा है—अर्थात् सेवन किया जा रहा है; ऐसा वायु (छड्डि अ-मल-उज्जाणो) जिसने मलय उद्यान की ओर से बहना बन्द कर दिया है; (ऐसा) (मड्डिअ-वेइल्ल-विच्छड्डो) विकसित-पुष्पों के विस्तार को जिसने मर्दन कर दिया है; ऐसा वायु चल रहा था।

